## यायों का यादि देश

श्रीसम्पूर्णानन्द

प्रंथ संख्या—८० प्रकाशक तथा विकेता भारती-भएडार जीट्य-भ्रेस, इलाहाबाद

> प्रथम संस्करण संवत्, १९९७ मू० ३)

> > मुद्रक कुष्णाराम मेहता बीटर प्रेस, इवाहाबाद

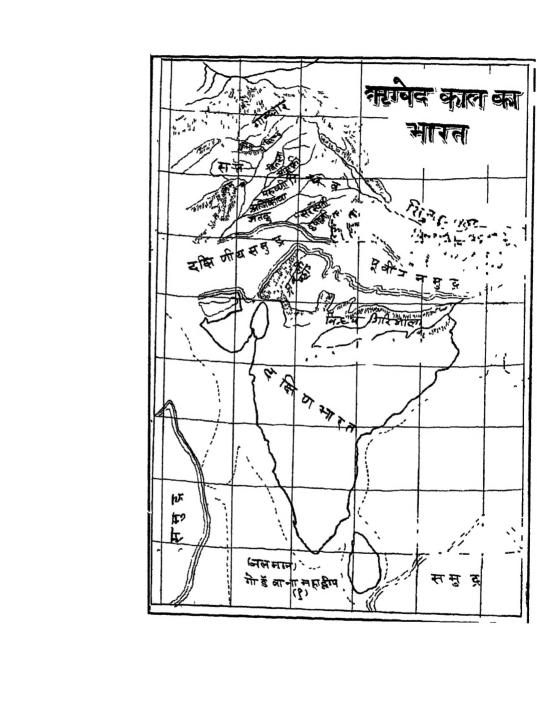

#### भूमिका

ॐ यम्ने व्रतमते व्रतच्चरिष्यामि तन्छकेय तन्मे राध्यताम् । इदमहयनृतात्सत्यसुपैमि ॥

श्राय्यीय बद्धसाराय, निधीनाम्पतये नमः।

नमो त्रात्याय रुद्राय, विष्ठशूलविनाशिने ॥

इस पुस्तक का विषय नया नहीं है। एक श्रोर वह लोग हैं जिनकों थोड़ी या बहुत श्राधुनिक शिचा मिली है। इनकी यह घारणा है कि श्राय्ये लोग इस देश में श्राज से लगभग ३५००—४००० वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम की श्रोर से श्राये। इसके पहिले वह लोग मध्य एशिय। में रहते थे। वहां संख्या की वृद्धि श्रीर खाद्य सामधी की तज्जनित कभी के कारण सब श्राय्यों का रहना कठिन हो गया। इस लिये उनकी टोलियां इघर उघर जाने लगीं। जो टोलियां सुदूर पश्चिम की श्रोर गयीं उनके वंशज श्राज कल के यूरोपियन राष्ट्र हैं। जो लोग ईरान श्रीर भारत की श्रोर श्राये उनकी संतान ईरानी श्रीर भारतीय श्रार्थ हुए। भारत की विशेष परिस्थित मे जिस संस्कृति श्रीर सभ्यता का विकास हुत्रा वही पीछे चलकर हिन्दू संस्कृति श्रीर सभ्यता कहलायी। इस भारतीय शाखा की सबसे बड़ी निधि वेद, विशेषतः ऋग्वेद, है। यह श्राय्यों का ही नहीं, पृथिवी का सबसे पुराना श्रंथ है। इससे हमको प्राचीन श्रार्य समाज, श्रार्थात श्राय्यों के श्राज से चार हजार वर्ष पुराने जीवन, के विष्य में बहुत सी बातें श्रवगत होती है।

प्रामीण पाठशालाओं से लेकर विश्व-िव्यालयों तक यही बात पढ़ायी जाती है। वेदों में क्या लिखा है इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, वैदिक सभ्यता की प्राचीनता में दो चार सौ वर्ष घटाने बढ़ाने की बात सुन पड़ती है परन्तु आर्थों का बाहर से आकर भारत पर आक्रमण करना और धीरे धीरे यहां के आदिम निवासियों को जीत कर स्वयं उन का स्थान ले लेना ध्रुवसत्य माने जाते हैं। आय्यों का मूल देश कौन था इस पर भी कुछ शास्त्रार्थ होता रहता है पर यह भी पाश्चात्य विद्वानों का ही वाग्विलास है। अधिक मत इस पच्च मे है—और हम भारतीयों को यहा पढ़ाया जाता है—कि आय्यों का प्रवास मध्य एशिया से हुआ था। वर्तमान दूषित वातावरण में इस शिचा का कुपरिणाम राजनीतिक चेत्र में भी अवतरित हुआ है। हिन्दू समाज के उस आंग के, जो दलित या अस्पुश्य कहा जाता है, कुछ प्रमुख व्यक्ति इस बात पर जोर देने लगे हैं कि द्विजों के पूर्वज बाहर से आये थे अतः ब्राह्मणादि उच्च वर्ण उसी प्रकार विदेशी हैं जिस प्रकार पठान या मुगल या अंग्रेज । अपने को आदिवासी या आदि हिन्दू कहलाने का भी थोड़ा बहुत आन्दोलन है।

दूसरी श्रोर हमारा पिएडत समाज है। इसने कभी इस प्रश्न पर
विचार करने का कष्ट ही नहीं किया कि सचमुच श्राय्यों का श्रादि
निवास कहां था। यह धारणा तो टढ़ है कि श्राय्ये इसी भारत के रहने
वाले थे परन्तु इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। जो
प्रमाण दूसरे लोग श्रपने श्रपने मत के समर्थन में पेश करते हैं उनके
खरडन करने का भी कोई प्रयास नहीं किया जाता। इस लिये इस
प्राचीन मत की जड़ खोखली होती जा रही है। हमारी बात सत्य है,
इतने से ही काम नहीं चलता, यह भी श्रावश्यक है कि दूसरे लोग उस
की सत्यता को स्वीकार करें। इस समय तो दशा यह है कि प्रमाण देना
जतो दूर रहा, पिएडत समाज कोई मत रखता भी है या नहीं, इसका भी
किसी को पता नहीं है।

त्राधिनिक युग में एक ही भारतीय विद्वान् ने इस प्रश्त पर स्वतंत्र रूपसे विचार किया है। वह थे लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक। उन्होंने प्राचीन भारतीय मत का समर्थन नहीं किया परन्तु प्रचलित पाश्चात्य मत का खरडन किया। जिस मत का उन्होंने प्रतिपादन किया उसक्स सारांश यह है कि किसी समय प्रथिवी का वह भाग जो उत्तरीय श्रुव के पास है मनुष्यों के बसने योग्य था। श्राय्ये लोगों का श्रादि देश वही

था। जब वहां हिम और सर्दी का प्रकोप बढ़ा तो आर्थ्य लोगों को हटना पड़ा। कुछ यूरोप में बसे, कुछ ईरानी हुए, कुछ भारत में आये। उन्होने यह भी दिखलाने का प्रयक्ष किया कि वैदिक सभ्यता की प्राचीनता लगभग दस हजार वर्ष तक जाती है।

यूरोपियन विद्वानों ने तिलक के प्रगाढ़ पारिष्ठत्य की श्लाघा तो की परन्तु उनके भत को प्रायः स्वीकार नहीं किया। यह कोई आश्चर्य और दुःख की बात नहीं थी। वादे वादे जायते तत्वबोधः। सत्य का निर्णय एक ही दिन में नहीं होता। दुःख की बात यह है कि भारतीय परिष्ठत समाज ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। तिलक ने क्या कहा यह समभते की न तो उसमें चमता थी, न उसने कोई प्रयास किया। मैंने ऐसा सुना है कि एक विद्वान ने कहा था—बाल-सिद्धान्तस्तु बालसिद्धान्त एव—बाल (गङ्गाधर तिलक) का सिद्धान्त तो बालकों का ही सिद्धान्त है। यदि यह कथन सत्य भी हो तब भी शास्त्रीय ढंग से गम्भीरता के साथ समीचा करनी थी—हँसी उड़ाने से अपनी ही बात हल्की पड़ती है। इस पुस्तक में मुक्ते तिलक का कई अध्यायों में खएडन करना पड़ा है। इसका तात्पर्य्य यह नहीं है कि मैं उनके पारिष्ठत्य की बराबरी करने का दुःसाहस करता हूँ। यदि उनके ही निर्दिष्ट पथ का अनुसर्ग करके मैं उनसे भिन्न परिणाम पर पहुँचा हूँ तो इससे उनके प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसमें कोई कमी नहीं होती।

तिलक के बाद जिन भारतीयों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, उनमें स्वर्गीय अविनाशचन्द्र दास का नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है। उन्होने इस प्राचीन भारतीय मत का ही समर्थन किया है कि आर्थ्य लोग भारत के ही निवासी थे। अपनी पुष्टि में उन्होंने भूगर्भ शास्त्र के अनुसन्धानों का अच्छा उपयोग किया है। प्रसङ्गतः उनको पाश्चात्य विद्वानों और तिलक का भी खरडन करना पड़ा है।

दास के इस श्रनुशीलन का भारतीय, त्रिशेषतः पिरेखत, समाज में जो समादर होना चाहिये था वह न हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कोई इस ४१न के महत्त्व को समऋता ही नहीं। पाश्चात्य विद्वानों ने इसका प्रकृत्या विरोध किया। मुझे 'प्रकृत्या' कहते चोभ होता है पर विवश होकर ऐसा करता हूं। यह एक कटु सत्य है। विद्वन्मएडली में भी कई कृदियों का दुर्भेद्य आधिपत्य है। इन्हीं कृदियों में यह भी है कि आर्थ्य लोग भारत के बाहर से आकर यहां बसे। दूसरी कृदि जो उतनी ही प्रवल है यह है कि भारतीय सभ्यता मिश्र या इराक्त की पुरानी सभ्यताओं को अपेचा पांछे की है। इन कृदियों के विरुद्ध कोई तर्क पश्चिमवालों के मन में कम ही जमता है। आर्थ्य लोग भारत के निवासी थे, ऐसा मानने में तो उन्हें और भी कठिनाई पड़ती है। सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, और राजनीतिक मृद्धाह जो अन्तः करण के अन्तस्तल में छिपे पड़े है ऐसा मानने से रोकते है। यदि यह बातें भौतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखतीं तो आचेप करने वाला प्रत्यच प्रयोग द्वारा निरुत्तर किया जा सकता था परन्तु प्राचीन इतिहास के चेत्रों में जहां यूरोप के विद्वानों ने अपना कुछ मत बना लिया है किसी भारतीय का उनके विरुद्ध चल कर मान्यता प्राप्त करना इस समय तक आसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य रहा है।

जो कुछ भी हो, मैंने इस पुस्तक में उसी प्राचीन मत का प्रतिपादन किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब तक एतद्विषयक जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई है वह इसी पत्त का समर्थन करती है कि आर्थ्य सप्त-सिन्धव के निवासी थे।

पुस्तक की शैली के विषय में मुक्ते दो एक बाते कहनी है। मध्य-एशियावाद के खरहन में मैंने बहुत विस्तार नहीं किया है क्योंकि मुक्ते वह सब से दुर्बल श्रीर श्रस्पप्रमार्ग प्रतीत होता है। यदि उसके पच्च में पुष्ट प्रमाण होते तो खरहन भी उसी मात्रा में करना पड़ता। तिलक के मतका खरहन कई श्रध्यायों में किया गया है। इस विषय में मैंने दास का अनुकरण किया है, जिनकी पुस्तक से मुक्ते पदे-पदे बड़ी सहा-यता मिली है। मैं उनका वस्तुतः ऋगी हूं। यदि 'ऋग्वेदिक इरिडया' मेरे सामने न होती तो मेरा श्रम दस गुना बढ़ जाता। श्रस्तु, तिलक के मत के विस्तृत विवेचन का एक कारण श्रीर है। वही एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने मत के समर्थन में वेदों के विश्लेषण करने की आवश्यकता का अनुभव किया। हम उनकी व्याख्याओं से भले ही सहमत न हों पर उनकी निरुक्तिशैली की विशेषताओं को तो स्वीकार करना पड़ेगा। उनके मत की विवेचना करने में वेदमंत्रों के अथों पर विचार करने का अवसर मिलता है। सामान्यतः पढ़ी लिखी जनता भी यही सममती है कि वेदों में कम्मैकाण्ड या पूजापाठ की ही बार्ने होंगी। ऐसे लोगों को वेद मंत्रों में से हजारों वर्ष पहिले का इतिहास निकलते देख कर आश्चर्य होगा। उनका कुछ-कुछ इस बात का भी परिचय मिलेगा कि पूजा पाठ और कम्मैकाण्ड के सिवाय वेदों में और क्या क्या है।

वेदों में अगाध ज्ञानसामश्री भरी पड़ी है। उनमें हमारे धर्म का मएडार तो है ही, अन्य विषयों पर भी जिनका ऐहिक जीवन से संबंध है, गहरा प्रकाश पड़ सकता है। खेद की बात है कि वेदों के पठन-पाठन का क्रम उठ सा गया है। विद्वत्समाज वेदों के स्वतःप्रामाएय की दुहाई तो देता है पर उनको पढ़ता नहीं। मुँह से भले ही नाम लिया जाय परन्तु समाज मे वेदो का आदर नहीं है। 'यह हीरा है इसे सबके सामने मत खोलो, पेटी मे वन्द करके रक्खों' कहते-कहते हीरे के रक्षकों ने पेटी खोलना ही बन्द कर दिया। यदि यही दशा रही तो थोड़े दिनों में उन्हें हीरे की पहिचान ही न रह जायगी। यह कम ग्लानि की बात नहीं है कि अब भी हमको कई प्राचीन प्रंथों के विदेशों में मुद्रित संस्कर्णों से सहायता लेनी पड़ती है। यदि इस पुस्तक के द्वारा मैं कुछ लोगों में वेदों के अध्ययन का प्रेम जगा सकूँ तो अपने को धन्य मानूंगा।

मेरा यह दावा नहीं है कि अब इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय हो गया। मैने तो अपनी बुद्धिके अनुसार अब तक शप्य सामग्री की विश्ते- षण किया है और इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि आर्थ लोग भारत के ही निवासो थे। इसमें मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। हमको सदैव अनुस्थान का स्वाग्त करना चाहिये।

ऋग्वेद से जो अवतरण लिये गये हैं उनमें सुविधा के लिये मण्डल, सुक्त और मंत्र की संख्या दे दी गयी है। जैसे ऋक १-१०,५ का अर्थ हुआ ऋग्वेद प्रथम के मण्डल के दशम सूक्त का पांचवाँ मंत्र। इस पुस्तक मे समयनिर्देश प्रायः विक्रम संवत् के अनुसार हुआ है। यदि अंग्रेजी सन् जानना हो तो दिये हुए अंक में से ५७ घटा लेना चाहिये। विक्रम संवत् के आरम्भ से पहिले का काल विक्रमपूर्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

मेरा ध्यान तो इस विषय की श्रोर उसी समय श्राऋष्ट हुआ जब मैं स्कूल में पढ़ता था । हमारी इतिहास की पोथी मे हिन्दू काल समूचे ज्ञायतन का स्यात् दशांश भी न था। उसमे हमारे पूर्वजो के संबंध में इतना ही निश्चित रूप से बतलाया गया था कि वह लोग लगभग ३५०० वर्ष पूर्व मध्य एशिया से आये थे और आग, पानी, बिजली, बादल को पूजते थे । मुझे यह दोनो ही बातें निराधार जँचती थीं, यद्यपि अपनी धारणा के लिये उस समय मेरे पास कोई पुष्ट प्रमाण न था। कई वर्ष बाद लोकमान्य तिलक की 'श्रोरायन' श्रीर 'श्राक्टिक होम इन दि वेदज्ञ' देखने में आयी । इससे अभिरुचि और बढ़ी । तबसे यथावकाश इस विषय का अनुशीलन करता रहा हूँ और अपना मृत निश्चित करने के उपरान्त हिन्दी में इस सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखने के विचार से उपयुक्त सामग्री का भी संग्रह करता रहा हूँ। परन्तु अनेक बाधाएं पड़ती गयीं और पुस्तक श्रारम्भ न हो सकी। गत वर्ष कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर कुछ श्रवकाश मिला तो मैंने इस काम में हाथ लगाया। परन्तु समुचित एकामता फिर भी न मिल सकी। मेरी पत्नी का देहावसान हुए तीन चार मास ही हुए थे और मेरी बड़ी लङ्की ऐसी रोगशय्या पर पड़ी थी जो उसकी मृत्युशय्या होकर ही रही। सत्याप्रह त्रान्दोलन का छिड़ना त्रासन था, इसिलये समाप्त करने की भी जल्दी थी। ऐसी श्रवस्था मे बहुतसी त्रुटियों का रह जाना स्वामाविक है। प्रूफ़ देखने की व्यवस्था कर देने के लिये मैं जेल के सुपरिन्टेराडेराट, डा० यशोदा नन्दन श्रीवास्तव्य, का श्रभारी हूँ। परन्तु जेल में सब श्राधार-पुस्तकें नहीं पहुँच सकती थीं । इसलिये बहुत सम्भव है कि कुछ भूलें जो श्रन्यथा शुद्ध कर दी जातीं, यों ही रह गयी हों। श्राशा है विज्ञ पाठक इसके लिये चमा करेंगे।

अनितम पूफ को देखने मे मुफ्ते डा॰ कैलासनाथ काटजू से बड़ी सहायता मिली है। इस क्रपा के लिए मैं उनका ऋणी हूं।

सेगट्रलिपजन, फतहगढ़ १३ फाल्गुन (सौर), १९९७

सम्पूर्णानन्द

### समर्गा

अपनी स्वर्गीया पत्नी

सावित्री को,

जिनकी स्मृति पिछले चिन्ताव्याप्त

महीनों में मेरी सततसङ्गिनी रही है

और

अपनी स्वर्गीया पुत्री

मीनाची को,

जिसकी रोगशय्या के पास बैठ कर

ही इसका अधिकांश लिखा गया है

मं

यह पुस्तक समर्पित करता हूँ।

विषय-सूची

| ऋध्या | य                     | शीर्षक         |                 |         | áa   |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|------|
| 8     | मनुष्य की उप-जातियाँ  | <i>.</i>       | ••              | • •     | १    |
| २     | श्राय्यं उपजाति       | •              | •               |         | १९   |
| ર     | मध्य-एशिया वाद        |                | ••              | ***     | ३०   |
| 8     | सप्त-सिन्धव देश       |                | •••             | •••     | 38   |
| eq    | अवेस्ता में संकेत     |                | •               | • •     | ४७   |
| ६     | देवासुर संघाम         | •••            |                 |         | ५४   |
| G     | संप्राम के बाद        | -              | ••              |         | ६५   |
| 6     | खर्ड प्रतय            | ••             | 4               | ••      | ७५   |
| ς     | उत्तरीय ध्रुव प्रदेश  | ••             | •••             | •       | 28-  |
| १०    | देवो का अहोरात्र      |                |                 | ••      | 66   |
| ११    | देवयान ऋौर पितृयान    | τ .            |                 |         | १०३  |
| १२    | <b>उ</b> षा           | •              | •••             | • •     | १०९  |
| १३    | लंबा ऋहोरात्र         |                | •               | 3       | १३१  |
| १४    | मास श्रौर ऋतु         | •••            |                 | •       | १४०  |
| १५    | ्रप्रवर्ग्य           |                | •               | •       | १६२  |
| १६    | गवासयनम्              | ••             | ••              | ••      | १६६  |
| १७    | वैदिक श्राख्यान (क)   | श्चवरुद्ध जल   | •••             | •       | १७३  |
| १८    |                       | ऋश्विन         |                 | •••     | १९१  |
| १९    | ,, ,, (ग)             | सूर्यं का पहि  | या और विष्णु के | तीन पद् | २०३  |
| २०    | दूसरे देशों की प्राची | न गाथात्रों के | प्रमाण          | **1     | २१०  |
| २१    | महेकोवरो श्रीर हर     | पा के खंडहरो   | का संदेश        |         | रे१७ |
| २२    | आर्य्य संस्कृति का भ  | गरत के बाहर    | प्रभाव          |         | २२७  |
| २३    | वैदिक सभ्यता का भा    | रत के बाहर प्र |                 |         | २३४  |
| ર૪    | "                     | 55             | ,, (ख) दस्यु व  | गौर दास | २३९  |
| २५    | <b>डपसं</b> हार       | • • •          | **              | ••      | २४६  |
| २६    | परिशिष्ट              | • • •          | •••             | •••     | २४७  |
| २७    | গ্রুব্রিपत्र          |                | •••             | •••     | २६७  |
|       |                       |                |                 |         |      |

#### श्राधार पुस्तकों की सूची

इस पुस्तक का मुख्य आधार ऋग्वेद हैं। उसके सिवाय स्थल-स्थल पर यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ब्रह्मसूत्र, मनुम्मृति आश्वलायन श्रौत सूत्र तथा अन्य श्रौत स्मार्त प्रंथो से भी सहायता ली गयी है। इसका यथास्थान परिचय दे दिया गया है। इनके अतिरिक्त निम्न-लिखित पुस्तकों का भी विशेष उपयोग किया गया है:

| <del>्रे</del> ०नी० टेलर कृत                     | <b>ऐंन्थोपॉलो</b> जी                      |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| वी० सी० चाइल्ड "                                 | दि श्रार्थ्यंस                            |  |  |
| एच० रिज्ली ,,                                    | दि पीपुल आव इश्डिया                       |  |  |
| इहेरिंग ,,                                       | दि ईवोल्यूशन त्राव दि त्राय्येस           |  |  |
| ऐराडर्सन "                                       | दि स्टोरी त्र्यान एक्स्टिक्ट सिविलाइजेशंस |  |  |
|                                                  | त्राव दि ईस्ट                             |  |  |
| ई० ञ्रो० जेम्स "                                 | ऐन इएट्रोडक्शन दु ऐन्थ्रोपॉलोडी           |  |  |
| डार्में स्टेटर (अन्दित) दि जेन्द अवेस्ता         |                                           |  |  |
| हचिंसन कृत                                       | हिस्टरी श्राव दि नेशंस                    |  |  |
| हिन्दी साहित्य-सम्मेलन (प्रकाशित) भारतीय अनुशीलन |                                           |  |  |
| ब्राल्गङ्गाधर तिलक कृत                           | दि आर्किटक होम इन दि वेदज                 |  |  |
| ए० सुर्हास "                                     | ऋग्वेदिक इरिडया                           |  |  |
| सर जॉन मारशल ,,                                  | महे औदरो ऐगड दि इगडस सिविलाइ जेशन         |  |  |
| एल० ए० वैडेल "                                   | इएडो-सुमेरिश्रन सील्स डेसाइफर्ड           |  |  |
|                                                  |                                           |  |  |

# आयों का आदि देश



सुमेर के विकशन (विष्णु ?) नामक देव का चित्र



महे जोदरों में प्राप्त महादेव की मूर्ति

### पहिला ऋध्याय

#### मनुष्य की उप-जातियाँ

हमारी भाषा में जाति भी एक विचित्र शब्द है। यह इतने विभिन्न श्रर्थों में प्रयुक्त होता है कि इसके लिये विदेशी भाषात्रों में कोई एक पर्याय मिल ही नहीं सकता। हम श्रंभेज जाति, हिन्दू जाति, राजपत जाति, ब्राह्मण जाति श्रादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह स्पष्ट है कि इन प्रसङ्घों में 'जाति 'का अर्थ एक नहीं है। अंग्रेज जाति, जर्मन जाित कहते समय हमारा ताल्पर्यं 'राष्ट्र' से रहता है, जो अंभेजी के ' नेशन ' का पर्य्याय है । हिन्दू और मुस्तिम, इसाई श्रीर बौद्ध सम्प्र-दाय है। अतः इस प्रकरण में 'जाति 'का प्रयोग एक सम्प्रदाय विशेष के अनुयायियों के लिये होता है। राजपूत या जाट कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनमें खान पान श्राचार श्रादि में बहुत कुछ समता है, जो श्रापस में विशेष नियमों के अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध करते हैं और जो अपने को एक या एक से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों के वंशज मानते हैं। इस प्रकार यह शब्द अंग्रेजी के 'ट्राइव 'या 'हैन 'का समानार्थक हुआ। ब्राह्मण्, कायस्य त्रादि वर्ण या उपवर्ण हैं। इन नामों के साथ मिलनेपर जाति शब्द अंग्रेजी के 'कास्ट'के अर्थ का बोध कराता है। यहाँ पर इस शब्द के अंत्रे जी पर्वायों के देने का इनता ही अभित्रा स्टि कि यह बात स्पष्ट हो जाय कि जहाँ विदेशी भाषाओं में कई रेडिंदी से काम लिया जाता है वहाँ हम लोग असावधानी से एक ही शब्द का व्यवहार कर दिया करते हैं। इससे इसकी परिभाषा करना कठिन हो जाता है।

न्याय के त्राचाय्यों ने कहा है 'समान-प्रस्तात्मका जातिः'— जाति समानप्रस्तात्मा है, त्र्राशीत् जिन जिन का प्रसत्न—जन्म— समान है, एक प्रकार से होता है, वह एक जाति के हैं। यहाँ सब कुछ 'प्रसव' श्रोर 'समान प्रसव' के श्रर्थ पर निर्भर है। बनस्पित श्रीर पशु दोनो प्रकार के प्राणी किसी न किसी प्रकार से श्रपने पूर्वज के शारीर से उत्पन्न होते है। श्रतः सब की जाति एक है। माता के डिग्माणु श्रीर पिता के शुक्रकीट के संयोग से उत्पन्न होने वाले तो सभी जीव—मनुष्य, सिंह, साँप, कौश्रा—एक जातीय माने जाने चाहियें। इससे भी संकी भ त्रेत्र मे देखा जाय तो माँ का दूध पीने वालों में, चाहे वह मनुष्य हों या कुत्ते, चूहे हो या ऊँट, किसी भी प्रकार का प्रसव नद नहीं देख पड़ता। इसलिये इस दृष्टि से तो इन सब को एक ही जाति में परिगणित करना चाहिये। पर यह श्रर्थ भी बहुत व्यापक है। इसके श्रनुसार तो मनुष्य की भी कोई प्रथक जाति नहीं रह जातो।

यदि 'जाति ' को श्रंत्रे जी के 'स्पीशीज ' का समानार्थक मान लें तो प्राणिशास में इसका एक ऐसा लच्या मिलता है जो व्यवहार की दृष्टि से उपयोगी है। यदि यह निर्णय करना हो कि दो प्रकार के जीव एक जाति के हैं या भिन्न जातियों के तो यह देखना चाहिये कि इनमें यौन सम्बन्ध होता है या नहीं। यदि नहीं होता तो उनकी जातियाँ भिन्न हैं। यदि होता है तो यह देखना होगा कि इस सम्बन्ध से सन्तान होती है या नहीं। यदि सन्तान नहीं होती तो भी उनकी जातियाँ भिन्न है। यदि सन्तान होती है तो यह देखना चाहिये कि सन्तान को सन्तान होती है या नहीं। यदि नहीं होती तो उनकी जातियाँ अवश्य भिम्न हैं। इसका एक उदाहरण ऐसा है जिससे सभी परिचित हैं। घोड़ों और गर्भें में यौन सम्बन्ध भी होता है और सन्तित भी होती है पर इस सन्ति स्वचर को सन्तान नहीं होती। इसलिये घोड़े आर गधे भिन्नजातीय हैं। पर किसी भी दो प्रकार के घोड़े हों उनकी वंश परम्परा बराबर चलती रहेगी। अतः सब घोडे समजातीय हैं। इस कसौटी पर रखने से मनुष्य की दूसरे प्रकार के प्राणियों से विषम-जातीयता तत्काल प्रमाणित हो जाती है। मनुष्य मनुष्य के साथ ही यौन संबंध द्वारा वंशोत्पादन कर सकता है।

इस परख से एक बात और भी सिद्ध हुई जो बड़े महत्त्व की है। सभी मनुष्य एक जाति के हैं। रग, रूप, वर्ण, विद्या, घन, बल. अधिकार आदि में लाख भेद हों परन्तु सभी प्रकार के स्त्री पुरुषों में यौन सम्बन्ध हो सकता है और स्थायी वंश परम्परा चलायी जा सकती है। समाज ने चाहे जितने भेद मान रक्खे हों पर प्रकृति को इन भेदों का पता नहीं है। उसकी दृष्टि में सब मनुष्यों की एक जाति है। विज्ञान भी ऐसा ही कहता है।

ऐसा अन।दि काल से चला आता है, ऐसा कोई नहीं कहता। प्राणि-शास्त्र के विद्वानों का मत है कि मनुष्य को उत्पन्न हुए तीन लाख वर्ष या इससे कुछ थोड़ा श्रधिक हुआ। तीन ताख नही पाँच ताख या दस लाख सही, त्रारम्भ मे सम्भवतः भिन्न भिन्न स्थानों मे मनुष्य या उससे मिलती जुलती भिन्न भिन्न प्राणि-जातियाँ उत्पन्न हुईं। भूगर्भ के अध्य-यन से ऐसा ही अनुमान होता है। प्रकृति ऐसे प्रयोग करती ही रहती है। न जाने कितने खिलौने बनाती है श्रौर बिगाड़ती है तब जाकर कोई एक स्थिर जाति बना पाती है। आज कल की सभी पशु पिन जातियों का ऐसा ही इतिहास है। अस्तु, यह कई मनुष्यसम - पुराने शब्दों में, किम्पुरुष, किन्नरं —जातियाँ उत्पन्न हुई ज्ञीर फैलीं परन्तु प्रकृति को उनमे से श्रधिकांश पसन्द न श्रायीं। वह तत्कालीन जीवन संप्राम का सामना करने में असमर्थ रहीं अतः नष्ट हो गयी। केवल एक वह जाति बच रही जो परिस्थिति के पूर्णतया अनुकूल थी। उसी के वंशज मनुष्य हैं। एक प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी मनुष्य एक ही पूर्वजों की संतान हैं या भिन्न भिन्न ? इस प्रश्न का अर्थ यह है कि आरम्भ में मनुष्य जाति पृथ्वी के किसी एक देश में पैदा होकर वहाँ से सारे भूमएडल पर फैल गयी या एक ही साथ पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य पैदा हुए ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। पशुत्रों को तो कई जातियों के विषय में यह ज्ञात है कि यह अमुक प्रदेश से दूसरे देशों मे फैली परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है। यह भी एक प्रश्न है कि यदि सब मनुष्य एक ही पूर्वजों के वंशज हैं तो वह की सा भाग्यशाली भू-भाग था जहाँ मनुष्य का पहिले पहिले श्रवतार हुआ। यह सब रोचक प्रश्न हैं। अपना लाखों वर्ष का इतिहास रोचक होना ही चाहिये। परम्तु कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य किसी एक जगह से चारों श्रोर छिटके हैं तो उनको एक दूसरे से पृथक हुए लाखों नहीं तो पचासों हजार वर्ष तो श्रवश्य ही हो गये। इस समय इतना ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मूल मे चाहे जैसे उत्पाच हुई हो मनुष्यम। त्र की एक जाति है।

परन्तु ऐसा होते हुए भी मनुष्य मनुष्य में कई प्रकार के भेद हैं।
कुछ प्रत्यच हैं, कुछ परोच, कुछ एक ही शरीर में मिट जाते हैं, कुछ
दो तीन पीढ़ा में दूर होते हैं; कुछ के दूर होने की सम्भावना में भी
सन्देह है। कुछ भेद व्यक्ति व्यक्ति के विभाजक हैं, कुछ समुदाय समुदाय के। आपस में विद्या, बुद्धि, धन आदि अनेक प्रकार के भेद होते
हुए भी सब अंग्रेजसब जर्मनो से भिन्न हैं। यहाँ जो वस्तु विभाजक है
उसका नाम पृथक् राष्ट्रीयता है। इसी प्रकार और वातो के साथ राष्ट्रभेद होते हुए भी सब मुसल्मान सब ईसाइयों से भिन्न हैं क्योंकि दोनो
समुदायों में सम्प्रदाय भेद है।

राष्ट्र और सम्प्रदाय की ही भाँति एक और विभाजक भी है जो इन दोनों से भी अधिक व्यापक है। जब एक अंभेज और एक हवशी से भेंट होती है, जब एक भारतीय और चीनों से सामना होता है, भारत में ही जब एक भारतीय बाह्यण या राजपूत किसी डोम या भील, गोंड से मिलता है, तो दोनों के चित्त में एक विचिन्न भाव डठेता है। एक प्रकार के अजनबीपन का अनुभव होता है। दोनों ही एक से शिचित, एक से सम्पन्न, एक ही सम्प्रदाय के अनुयायी, एक ही राज् के नागरिक हों, उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार मिलते हों, फिर भी यह भाव नहीं जाता। यह बात केवल रंग के भेद से ही नहीं होती। अमेरिका में ऐसे हवशी हैं जिनके कुल वहाँ आज १५०-२०० वर्ष से रह रहे हैं। उनके और अमेरिका के अंप्रेजा के रंग में बहुत

कम भेद है। भारत के बहुत से ब्राह्मण चित्रयों का रंग गोंड भील के रंग से अधिक गोरा नहीं होता। फिर भी भेद का अनुभव होता है और खिचाव होता है।

इस ऋनुभूति के कुछ कारण तो प्रत्यच हैं। इनमें सब से पहिला स्थान रंग का है। कुछ मनुष्य-व्यक्ति ही नहीं वरन लाखों व्यक्तियों के समुदाय-गोरे होते हैं, कुछ गेहुँ आँ, कुछ पीले, कुछ ताँ वे के रंग के, कुछ काले। यह ठीक है कि रंग का बहुत बड़ा सम्बन्ध देश के जल वायु से है। ठंडे देश में जाकर कालों का रंग भी कुछ खिल जाता है श्रीर उनकी सन्तान धीरे धीरे गोरी हो चलती है; गरम देश में श्राकर गोरों का रंग भी सांवला हो जाता है श्रीर उनकी सन्तान भी धीरे धीरे काली होने लगती है। फिर भी रंग की श्रोर सब से पहिले दृष्टि जाती है । यूरोप के गोरे मनुष्य सभी रंगीन मनुष्यों को अपने से भिन्न और छोटा मानते हैं। इसका राजनीतिक कारण भी है। आज यूरोप वालो का एशिया और अफ्रीका पर श्राधिपत्य है। उनको डर है कि एक दिन इन महाद्वीपों के पीले गेहऋाँ बादामी और काले आदमी स्वतंत्र हो जायंगे और गोरों से बदला लेंगे। पर इस राजनीतिक डर के साथ ही रंग-द्वेष स्वतंत्र रूप से भी वर्तमान है। अफ्रीका में बादामी रंग के अरबों के। काले रंग के हब-शियों के प्रति ऐसा ही भाव होता है। यह बात हम भारत में भी देखते हैं। जो लोग प्रायः गोरे होते हैं वह उनके साथ जो प्रायः काले होतेहें मेल नहीं खाते। बादमी या गेहुँ श्राँ या साँवला रंग तो गोरे रंग के उपभेद मान लिये जाते है परन्तु काला रंग तो नितान्त भिन्न समका जाता है। काले रंग के साथ एक और बात हो गयी है। जिन लोगों ने संस्कृति और सभ्यता की उन्नति में भाग लिया है; जो दुर्शन, साहित्य और विज्ञान के चेत्रों में ऋपनी कृतियाँ छोड़ गये हैं; जिम्होने जगद्व्यापी सम्प्रदायों का प्रवर्तन किया है: जिनके हाथों स्थापित सम्राज्यों की गाथात्रों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं; जिनकी गोद में वह प्रसिद्ध महापुरुष पले जिनका प्रभाव करोड़ों मृतुष्यों के जीवन पर पड़ा है, वह सब गोरे या पीले या बादामी रंग के थे। भारतीय आर्यं, चीनी, मिश्री, यहूदी, अरब यूनानी, जापानी, ईरानी, रोमन, तुर्क, अमेज, जर्मन, फांसीसी सभी प्राचीन, अर्थाचीन और अधुनिक उन्नत राष्ट्र जिनका इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है इन्ही रंगों के भीतर आते हैं। यि शुद्ध काले लोगों ने स्वतंत्र रूप से कभी उन्नति की थी तो इतिहास का वह अध्याय छुप्त है; कम से कम उसका प्रभाव उनके पड़ोसिया पर नही पड़ा। अमेरिका के ताम्त्रवर्ण वालों ने भी एक प्रकार की सभ्यता का विकास किया था। उनका देश छीन लेने पर भी यूरोपियनों को उनके लिए कुछ हद तक आदर था परन्तु कालों की किसी सभ्यता का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। वह या तो जंगली अवस्था मे पाये गये या दूसरे रंग वालों के अधीन। इन बातों का ऐसा परिणाम निकला कि काला रंग अवनति, अप्रगति, संकीर्णंता आदि का द्योतक हो गया और घृणास्पद हो गया। लोग काले रंग वालों को छोटा और अपने से सर्वथा भिन्न समम्भने लगे हैं।

परन्तु रंग श्रकेला नहीं रहता। उसके साथ श्रौर भी कई बाहरी विशेषताए पायी जाती हैं। कुछ लोगों की नाक चपटी होती हैं, कुछ की श्राँखें छोटी श्रौर तिरछी होती हैं, कुछ के होठ मोटे होते हैं, कुछ के बाल ऊन नैसे होते हैं। हनशियो, श्रयीत् शुद्ध काले रंग वालों, के होंठ मोटे श्रौर बाल ऊन जैसे होते हैं। पीले रंग वालों की नाक चपटी, श्राँख छोटी श्रौर तिरछी श्रौर गाल पर की हड्डी उमरी होती है। जल वायु के प्रभाव से रंग बदल जाने पर भी यह बातं रह जाती हैं। इस लिये पहिचान हो जाती है। हमारे देश में मोटियों का रंग श्रब पीला नहीं रहा है परन्तु श्रोर बातों में, श्रयीत् नाक श्रांख की बनावट तथा गाल की हड्डी के उमार में वह श्रव भी चीनियों से भिलते हैं।

श्रीर भी कई भेद हैं जिनका नरदेह शास्त्र मे विस्तार से श्रध्ययन होता है। यहां हम उनमें से कुछ का उल्लेख कर सकते हैं। एक प्रमुख भेद का नाम है शिरोनाप। यदि किसी के सिर की लम्बाई क श्रीर उसकी चौड़ाई ख है तो उसका शिरोन प - ख ×१०० हुआ। प्रदेशों के निवासियों के सिर की लंबाई अधिक होती है, कुछ की चौड़ाई। एक ही देश में पहाड़ों में रहने वाले प्रायः चौड़े सिर वाले और नगरों में बसने वाले प्रायः लम्बे सिर वाले होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों के निवासियों के मस्तिष्क के आयतन और तौल में भी भेद हाता है। किसी का मन्तिष्क बड़ा श्रौर भारी, किसी का छोटा श्रौर हल्का, किसी का बड़ा और हल्का और किसी का छोटा और भारी होता है। नरदेह शास्त्रियों ने इन सब चीजों की तथा इनके अतिरिक्त श्रीर कई चीजों की जैसे उस कोएा की जो नाक चेहरे के साथ बनाती है पूरी पूरी नाप तौल कर रक्खी है। इस प्रकार के भेदों के ऋस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं होती। बहुत से विद्वानों ने इनके आधार पर मनुष्य जाति को कई दुकड़ो में बाँट दिया है। इन दुकड़ो को उपजातियां (अंग्रेजी मे रेसेज) कहते हैं। प्रत्येक उपजाति के शिरोनाप, मस्तिष्क आयतन, मस्तिष्क तौल, श्राँखों की बनावट इत्यादि का पूरा पूरा ब्योरा गिनाया जाता है। खपजातियां कितनो है, इसके विषय में मतभेद है। क्यूविश्वर श्रौर क्वात्रफाज ने ३, लिनियस और हक्सलेने ११, ब्लुमेनबाख ने ५, बकॉनने ६, प्रिचर्ड हएटर और पेशोलने ७, अगासिज ने ८, देसमृलाँ श्रौर पिकरिंग ने ११, हैकेल श्रौर म्युलर ने १२, सेएट विंसेएट ने १५, बूं ने १६, टोपिनार्ड ने ५८, मार्टन ने ३२, क्रॉफोर्ड ने ६०, बर्क ने ६२ और ग्लिडन ने १५० उपजातियां गिनायी हैं। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह विभाजन बहुत सुकर नहीं है। जिन गुर्गों को एक परिडत एक उपजाति का लच्च मानता है उसी को दूसरा दूसरी उपजाति का लिग मानता है। फिर भी कुछ उपजातियों के नामों को सभी लेते हैं। श्रार्थ्य, सेमेटिक, मङ्गोल श्रौर हबशी पृथक् उपजातियां है ऐसी धारए। व्यापक है। यह धारणा केवल विद्वानो मे नहीं, उनसे भी बढ़कर साधार ए जनता में फैलो हुई है । प्रभावशाली

राजपुरुष इस धारणा को पुष्ट करते हैं और अपनी नीति का अंग बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि

- (क) उपजातियों के शारीरिक भेद इतने दृढ़ श्रौर श्रामिट हैं कि वस्तुतः ऐसा माना जा सकता है कि यह मनुष्य की पृथक् जातियां हैं। यदि यह उपजातियां पृथक् पूर्व जों से नहीं भी उत्पन्न हुई हैं तो भी लाखों वर्षों तक पृथक् रहते रहते इनके पारस्परिक भेद स्थायी हो हो गये हैं।
- (ख) उपजातियों में शारीरिक भेदों के साथ मानस भेद भी हैं। सब की बौद्धिक शक्ति न तो एक प्रकार की है न बराबर है।
- (ग) उपजातियों की संकरता से वंशलोप, पतन श्रीर सभ्यता का हास होता है।
- (घ) एक उपजाति में द्सरी के गुण नहीं आ सकते और न कोई उपजाति अपने सहज गुणों का अतिरोहण कर सकती है।
- (क) निकुष्ट उपजातियों की संख्या बहुत है स्वतः सदैब इस बात का खर रहता है कि वह उत्क्रष्ट उपजातियों को दबा लेंगी। सभ्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि उपजातिसंकरता को रोकें, उपजात्यन्तर विवाह न होने द, निकुष्ट उपजातियों को दबा कर रक्खें और राष्ट्र के भीतर ऐसा शासन विधान रक्खें जिससे वह लोग जो निकुष्ट उपजातियों के हैं स्थिकाराह्य न हो जायं। यह बातें उन लोगों को भी भली लगती हैं जो इनके वैज्ञानिक आधारों को समम्मने की ज्ञमता नहीं रखते। इससे उनके अभिमान को सहायता मिलती है और स्वार्थ की भी सिद्धि होती है। आज अमेरिका के संयुक्त राज को सभ्य देशों में गणना है। धन है, विद्या है, लोक जंत्रात्मक शासन है परन्तु यह सब होते हुए भी लोग उन हबिशयों के साथ जो वहाँ आज सौ-डेढ़ सौ वर्ष से रह रहे हैं बराबरी का बर्ताव करने को तैयार नहीं है। जरा जरा सी बात पर हवशी मारे जाते हैं, अदालतो में उनके साथ न्याय नहीं होता। और इन सब बातों का एक मात्र कारण यह धारणा है कि हबशी उपजाति

निकुष्ट है, यदि वह दबाकर न रक्की गयी तो थोड़े दिनों में इतना फले फूलेगी कि गोरों को दबा लेगी, यदि गोरों के साथ यौन सम्बन्ध की अनुमित दी गयी तो गोरो का पित्र रक्त दूषित हो जायगा। रक्तसंकरता को बचाने के नाम पर ही भारतीयों को दृष्ण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से दूर रक्खा जाता है। जर्मनी के नाजी शासकों ने इस प्रकार के विचारों को अपनी राजनीति का मुख्य अग बना कर जो विभीषिक। मचा रक्खी है वह हमारे सामने है। यहूदी होना जर्मनी में महापाप है। जिन लोगों के शरीर में दो या तीन पीढ़ी पहले का भी यहूदी रक्त बह रहा है वह बेचारे सभी नागरिक अधिकारों से बिचत कर दिये गये हैं। लाखों नर नारी दाने बिना मर रहे हैं। न जर्मनी में रहने पाते हैं, न विदेश जा सकते हैं। उनका केवल यही अपराध है कि वह यहूदी हैं और उनके अस्तित्व से जर्मनों के पित्र नॉर्डिक\* रक्त के दूषित होने की सम्भावना है, और शुद्ध जर्मन आर्य्य सभ्य जा लाक्त्रित होती है। स्वार्थ, मृद्ग्राह और राजशिक्त का यह संमिश्रण आजकल का एक भयावह हिन्वषय है।

यह उपजाति-विद्रेष बहुत पुराने समय से चला आता है। जब वैदिक काल के आव्यों का सप्तसिन्धव (पश्चाब) देश के बाहर अनाव्यों से सामना हुआ तो उन्होंने भी वैसा ही अनुभव किया जैसा आज यहूदी को देख कर जर्मन करता है। लड़ाई में अनाव्यों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, उनके ऊपर सब प्रकार के अपशब्दों को बौछार की गयी। फिर भी उनकी संख्या इतनी थी और ज्यों-ज्यों आर्य्य लोग पूर्व और दिल्ला की ओर बढ़े त्यों-त्यों इतनी बढ़ती गनी कि न तो उनको आमूल नष्ट करना सम्भव था न उनको देश से निकाला जा सकता था। इसलिये आव्यों ने अपने लिये ही बन्धन बनाये। सहनिवास, सहभोज, विवाह -सभी बातो मे अनाव्यों का सम्पर्क सीमित

<sup>\*</sup> ऐसा यह मत है कि सब उपजातियों में श्रार्थ्य उपजाति श्रेय्ठ है श्रीर नॉडिंक उसकी सब से शुद्ध शाखा है। जमनी, नार्वे, स्वीडेन श्रीर डेन्मार्क के रहने वाले नॉडिंक माने जाते हैं।

श्रौर यथा-सम्भव निषिद्ध ठहरा दिया गया। इन बातों का एक मात्र उद्देश्य यह था कि श्रार्थ्य रक्त पवित्र बना रहे श्रीर वह संख्यक श्रनाच्यों से मिल कर आर्थों का व्यक्तित्व नष्ट न हो जाय। अव्यवस्थित ढंग से रहने वाले त्रार्थ्य जो बात्य कहलाते थे स्यात वह भी नगरवासी अनार्थों मे अच्छे समझे जाते थे। त्रेता काल में जब विन्ध्य को पार कर आर्थ लोग दिवाएं की ओर बढ़े तो वहाँ भी उन्हें अनार्थ मिले। यह लौग सभ्य थे, नगरों मे रहते थे, इन पर आर्य्य सभ्यता की भी कुछ छाप पड़ चुको थी। फिर भी आर्य्य लोग इनको अपने जैसा मनुष्य मानने को तैयार न थे। जिन्होंने साथ दिया वह वानर (मनुष्य की भांति के प्राणी ) कहलाये, जिनसे शत्रुता थी वह राचस कहे गये। यदि वानर और राज्ञस केवल राष्ट्रों के नाम होते तो कोई बात न थी पर इन लोगों का जो वर्णन किया गया वह ऐसा था कि उससे इनके मनुष्य होने पर पदी पड़ गया। श्राज तक करोड़ों हिन्दू ऐसा ही मानते हैं कि किष्कित्या निवासी बन्दर भाख थे श्रीर लंका के रहने वाले विलच्चण प्रकार के प्रांगी थे जिनके राजा के दस सिर और बीस हाथ थे ! ज्याज भी कोल, भील, गोंड ज्यादि के प्रति ज्यार्ग्याभिमानी ब्राह्म-शादि के मन में जो पृथक्ता और अजनबी-पन का भाव उठता है उसकी तह में यही उपजाति विद्वेष है।

जो भाव इतना व्यापक है उसके वैज्ञानिक आधारों पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है वैज्ञानिक आधार मुख्यतः शारीरिक बनावट का भेद है। बनावट में भेद अवश्य है परन्तु उस भेद की वैसी व्याख्या नहीं की जा सकती जैसी कि अपनी अपनी उपजाति की प्रशस्ति गाने वाले करना चाहते हैं।

यूरोप के कुछ भागों के लोगों के सिर लंबे होते हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। इन प्रदेशों में यह बात उठी कि उन्नत उपजातियों के सिर लंबे होते हैं। इससे एक पग आगे बढ़ कर यह बात निकली कि जिन लोगों के सिर लंबे होते हैं वह उत्कृष्ट और जिनके

सिर चौड़े होते है वह निकृष्ट उपजातियों के होते हैं। बस यहीं कठिनाई पड़ती है। कुछ उन्नत लोगों के सिर नि:सन्दृह छंबे होते हैं परन्तु सब लंबे सिर वाले उन्नत नही हैं। इसके विरुद्ध यह भी देखा जाता है कि कई चौड़े सिर वाले समुदायों का भी सभ्यता के इतिहास में ऊँचा स्थान है। नगरों के निवासी प्रायः लम्बे सिर वाले होते हैं परन्त कही कहीं इसके विपरीत भी पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि जल-वायु के प्रभाव से दो चार सौ वर्षों में सिर की छंबाई चौड़ाई में अन्तर पड़ जाता है। गाल की उभरी हड़ी जहाँ कुछ असभ्य या अर्धसभ्य लोगों में पायी जाती है वहाँ डच जैसे ऋार्य्य माने जाने वालों में भी मिलती है। कुछ दिनो तक यूरोप में बसने पर चीनियों की और चीन में बसने पर यूरोप वालों की आँखो में अन्तर पड़ जाता है। मस्तिष्क बुद्धि का स्थान है अतः मस्तिष्क के नाप तौल का बहुत बड़ा महत्त्व होना चाहिये पर यहाँ भी कोई सन्तोषजनक बात नहीं मिलती। यूरोपियन श्रौर हबशी के मस्तिष्कों के श्रायतनों में ६ से १० घन इंच का अंतर होता है पर इससे यह नही कह सकते कि कम श्रायतनवाला छोटी उपजाति का है क्योकि यूरोपियनों में ही पुरुष श्रौर स्त्री के मस्तिष्को के श्रायतन में १२ से १३ वर्ग इंच का श्रंतर होता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यूरोप मे पुरुष एक श्रीर स्त्री दूसरी उपजाति की होती है। मस्तिष्क के तौल से भी कुछ ठीक बात नहीं निकलती। लंगूरों मैं ओराङ्ग खोटांग का मस्तिष्क सबसे भारी होता है। इसका तौल लगभग ७००-८०० ग्राम (२८००-३२०० रत्ती ) होता है। आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों का मस्तिक इससे कुछ ही भारी, ९००-१००० प्राम ( ३६००-४००० रत्ती ) होता है । उधर नार्डिक यूरोपियन या उत्तर भारत के ब्राह्मणादि के मस्तिष्क का तौल लगभग १५०० ग्राम ( ६००० रत्ती ) होता है । इससे तो यह अनुमान होता है कि त्रास्ट्रेलिया के निवासी सब से निकुष्ठ ऋौर ६००० रत्ती वाले सबसे उत्क्रष्ट है। परन्तु चीन का श्रीसत मस्तिष्क तौल यूरोप के श्रीसत मस्तिष्क तौल से श्रधिक है श्रीर उत्तरी ध्रुव प्रदेश के रहने वाले श्रधं सभ्य एरिक्मो का मस्तिष्क किसी से भी कम नहीं है। लंबाई श्रौर उन्नति मे भी कोई संबंध नहीं मिलता। लंबे मनुष्य भी जंगली हाते हैं श्रौर नाटे मनुष्य भी सभ्य होते हैं।

जो लोग उपजाति भेद पर जोर देते हैं वह केवल शारोरिक भेटों को ही नहीं, बौद्धिक भेदो के ऋस्तित्व को भी मानते हैं। इस चेत्र में लिखने पढ़ने वाले गोरे ही रहे हैं अत. उनको ऐसा हो जैंचा कि प्राय: स.रे उदात्त गुण उनमें श्रीर प्रायः सारे दुर्गुण दूसरो मे हैं। जो गोरे हैं बह प्रतिभाशाली, विचारशील, सच्चरित्र, दयाळ होते है, पीलों का मुख्य गुरा करता है, यद्यपि कुछ हद तक बुद्धिमान वह भी होते हैं। कालों मे यदि कोई गुरण है तो एक, उनकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है श्रीर उनको संगीत से प्रेम होता है। यह उदाहरण मात्र हैं। यही श्रीर इससे मिलती ज़ुलती बातें बड़े बिस्तार के साथ बड़ी बड़ी पोथियों में लिखी पड़ी हैं श्रीर श्राज भी लिखी जा रही है। यह प्रवल धारणा है— श्रीर इसका जोरों से प्रचार किया जाता है-कि श्रनाय्य लोगों की बौद्धिक सम्पत्ति कम होती है। यदि आर्य्य और अनार्य्य लड्को को एक साथ पढाया जायगा तो साधारण चलते ज्ञान का तो अनार्थ्य बहत जल्दी संप्रह कर लेगे और इस प्रकार आय्यों को पीछे धकेल कर उनकी जीविका भी छीन लेंगे परन्तु गिएत, विज्ञान, दर्शन आदि गम्भीर विषयों में वह आगे न बढ़ सकेंगे। अतः एक और तो ऐसे लड़कों की सुविधा के लिये शिचा की मर्योदा कम करनी होगी, दसरी श्रोर विद्या श्रीर सभ्यता की प्रगति रुक जायगी। ऐसा कहा जाता है कि दिचाणी अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल मे आये हुए आर्थ्य कम हैं और अादिम निवासी तथा इबशी बहुत। इसीलिये उत्तरी अमेरिका के बराबर ही लबा चौड़ा श्रीर भौतिक सम्पत्ति से परिपूर्ण होते हुए भी दिच् श्रमेरिका प्रगति शील नहीं है। यही भाव अव्यक्तरूप से भारत में देखा जाता है। जो लाग वर्णव्यवस्था के अनुयायी हैं उनका यह दृढ विरवास है कि यदि अन्त्यजों या अनाय्यों को ऊँची शिचा दी भी जाय तो भो वह उन्नत नहीं हो सकते। उनके हाथों संस्कृति स्रौर

सभ्यता को तो चिति पहुँच सकती है पर वास्तविक कल्याए न उनका होगा न दसरों काः।

यह बार्ते भी अपरिपक विकारों और मुद्रमाहों का परिणाम है। जो लोग घाज उन्नत हैं वह कल वर्षर थे, जो कल बर्बर थे वह घाज उन्नत हैं। यूरोप मे सब से पहिले यूनान ने आगे पाँव बढ़ाया और श्रमर कीर्ति स्थापित कर गया। उन दिनो शेष यूरोप जंगली था। श्राज उन्हीं जंगिलयों के वंशज प्रगति में श्रमगर्य है, यून न का इस जेत्र में कोई स्थान नहीं है। भारत श्रीर मिश्र पीछे पड़ गये हैं, जिनको इन्होंने सभ्य बनाया वह आगे निकल गये हैं। आज से तेरह सौ वर्ष पूर्व अरबों को कोई जानता न था; महम्मद के उदय के थोड़े ही दिनो बाद उन्होंने संस्कृति के एक नये अध्याय की रचना की। शिवाजी के पहिले महाराष्ट्र और गुरूगोविन्द सिंह के पहिले पंजाब के जाटों के गुगो को कौन जानता था ? श्रतः ऐसा मानने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि कुछ लोगों मे उदात्त और कुछ में हीन बौद्धिक और अध्यात्मिक गुण श्रमिट रूप से वर्तमान हैं श्रीर एक के गुण दूसरे मे नहीं श्रा सकते। 🖋 यदि ऊपर की विवेचना ठीक है तो यह बात तो स्पष्ट हुई कि मनुष्यों मे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न शारीरिक बनावट तथा मानस शक्तियो वाली उपजातियां नहीं हैं। उपजातियाँ है ही नहीं, ऋार्य्य मंगोल, हबशी श्रादि विभाजन सर्वथा कुन्निम है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यह भी प्रत्यत्त देख पड़ता है कि सब मनुख्यो की सांस्कृतिक श्रवस्था एक सी नहीं है। श्रीर एक दूसरी बात श्रीर भी देख पड़ती है, यद्यपि अभिगान के मारे लोग उसे मानना नहीं चाहते। वह यह है कि यद्यपि कुछ भूभागों के निवासी प्रधानतया आर्य्य या प्रधान-तया मंगोल या प्रधानतया हबशी या प्रधानतया सेमेटिक हैं परन्तु बहुत से सभ्य देशों मे सैकडों वर्षों के भीतर उपजातियों में सांकर्य्य आ गया है। विशेषतः उन देशों के निवासी जहां कई बार विदेशी आक्रमण हुए हैं इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उनमे किसी एक ही जपजाति को रक्तधारा बह रही है। भारत की तथोक्त ऊँची जातियाँ चाहे कितना भी श्रिभिमान करें पर उनकी श्राकृतियां और इतिहास पुकार पुकार कर कहते हैं कि वह सांकर्यदोष से वची नहीं है।

उपजातियों मे जो प्रत्यत्त भेद हैं उनका कारण भी कुछ होना चाहिये। जब यह बात निश्चित है कि मनुष्यमात्र की जाति एक है तो फिर उपजातियों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई होगी कि लोग एक दूसरे से बहुत प्राचीन काल मे पृथक हो गये। सब के पूर्वज एक रहे हों या अनेक और सब आदिम मनुष्यों का जन्म किसी एक प्रदेश विशेष में हुआ हो या युगपत कई प्रदेशों में परन्तु बहुत दिन हुए मनुष्य अलग अलग टोलियों मे बँट गया। यह बँटवारा कब हुआ ठीक नहीं कहा जा सकता। पृथ्वी पर कई बार भौगभिक उपद्रव हुए है, ऋतुविपर्य्य हुआ है। जहाँ आज ठंड पड़ती है, वहाँ कभी गर्मी पड़ती थी; जहाँ आज गर्मी है कभी वहाँ वर्फ बिछी थी। जहाँ समुद्र है वहाँ स्थल था, जहाँ स्थल है वहाँ समुद्र था। फिर भी अलग हुए ४०-५० हजार वर्ष तो हुए ही होंगे, क्योंकि १०-१२ हजार वर्ष पहिले तो पृथक उप-जातियाँ वन चुकी थीं।

कुछ लोग वर्तीले प्रदेशों में जा पड़े, कुछ मरुभूमि मे बसे, कुछ भूमध्यरेखा के पार्श्वर्वी गर्म प्रदेश मे रहने लगे, कुछ को घास वाले छंबे छंबे मैदान मिले, कुछ ने अपने को समुद्र से घिरा पाया। इन सब जगहों मे एक सी परिस्थित न थी—जीवन संप्राम का स्वरूप अलग अलग था। प्रकृति से तो सर्वत्र ही लड़कर रोटी छीननी थी परन्तु प्रकृति का चेहरा सर्वत्र एक सा न था। जंगल, मैदान, वर्फ, मरुस्थली समुद्रतट मे अलग अलग प्रकार के रात्रुओं का सामना करना पड़ता था, परिस्थितियों के अनुकृत ही मनुष्यो की शारीरिक और मानस शिक्तयों का विकास हुआ। किसी को शारीरिक अम अधिक करना पड़ता था, किसी को शारीर के साथ बुद्धि से भी अधिक काम लेना पड़ता था। कोई धूप से मुलस कर अकर्माएय हो गया, किसी का वर्फ और ठंडी हवा के मारे नाकों दम था। जो लोग भाग्य से ऐसी जगह पड़े जहाँ ऋतु भी उम न था और भोजन भी सुप्राप्य था उनको मह

नक्तत्र की क्रीडा देखने का भी अवसर था और जगत के रहस्यों के विषय में सोचने की भी प्रवृत्ति होती थी। इस प्रकार परिस्थितियों ने हजारों वर्ष मे इन पृथक टोलियों के कुछ गुणों को जगा और कुछ को दबाकर तथा इनके अवयवों के गठन में अपने अनुकूल परिवर्त्तन करके इनको पृथक उपजातियो का रूप दे दिया। बाजरूप से सब में सभी गुण होते हुए भी, कुछ ऐसे गुण सुप्त हो गये जिनकी उस परिस्थित में कोई उपयोगिता न थी। इन्हीं बातों ने उपजातियों के इतिहासों को विभिन्न बना दिया । हिमाच्छन्न उत्तरीय ध्रव प्रदेश या अफ़ीका के तप्त-बालकामय प्रान्तों में किसी उचकोटि की सभ्यता का उदय होना आश्चर्य की बात होती। यह ऐसे भूभाग हैं ही नहीं जहां दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, के लिये चित्त को स्फूर्ति मिल सके। मतध्य अपने को जीवित रख ले यही बहुत है। यहाँ बड़े बड़े राज्य या साम्राज्य भी नहीं स्थापित हो सकते थे। यही सब बातें हैं जिन्होंने हजारों वर्षों में उपजातियों को एक दूसरे से नितान्त भिन्न बना दिया। किसी उपजाति का जीवन देवलोक से टक्कर लेने लगा. किसी का शिकारी पशुत्रों से थोड़ा ही ऊपर उठ पाया।

४ अब इनमें से किसी को उत्कृष्ट और किसी को निकृष्ट कहने के पहिले उत्कर्ष का अर्थ भी समभ लेना चाहिये। साहित्य, कला, विज्ञान, दर्श न अच्छी चीजें हैं। यह जीवन को सुन्दर, सुखद बनाती हैं, इनकी सहायता से हम कम से कम कुछ देर के लिये अपने दुःखों को भूल जाते हैं और विराट् के साथ अपने एकात्म्य का अनुभव करते हैं। ज्ञान में स्वयं एक प्रकार का आनन्द है, फिर बह हमें परिस्थितियों को, वातावरण को, जीतने में सहायता देता है। इसलिये आज मनुष्यं भूगभें में, समुद्र के जल के नीचे, आकाश में, ठंडे देशों मे, गरम देशों में, स्वच्छन्दता से आता जाता है और प्रकृति के ऊपर विजयी होता है। यहाँ बैठे बैठे करोड़ों कोस दूर की बातें जान लेता है, कई हजार कोस पर रहने वालों से बात कर लेता है। यह बातें निःसन्देह उपादेय हैं और उत्कर्ष की बोधक हैं। जिन लोगों में यह पायी जाती हैं,

जिन्होंने इनके आविष्कार और प्रवार में सहायता दिया है. वह निःसन्देह उत्कृष्ट है। पर एक और बात है। जो प्राणी अपने वाता-वरण के अन कल नहीं होता वह उस वातावरण के लिये निकुष्ट है। समद को सबलो मोठे जल के लिये और नदी की सबली समुद्र के लिये निकृष्ट है। इस दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रत्येक उपजाति उस वातावरण के लिये जिसमे उसको जीवन निर्वाह करना था ठीक थी। यदि ऐसा न होता तो वह कब की नप्ट हो गयी होती। एक वाता-वरण में रहने वाले दूसरे वातावरण में कष्ट पाते, रह ही न पाते। इस हिं से तो वह वहाँ के लिये निकृष्ट थे। गरम अफीका का रहने वाला धव प्रदेश के लिये निकृष्ट, ध्रव प्रदेश का निवासी अक्षोका के लिये निक्र था। हजार वैज्ञानिक साधनों के होते हुए भी ठंडे यूरोप के रहने वाले गरम देशों में नहीं पनपते। उन को बहुत से रोग घेर लेते हैं. शरीर और मस्तिष्क की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, बहुधा तो दो नीन पीड़ियों में वंश का लोप हो जाता है । इसी प्रकार वह उपजातियाँ जो जंगल पहाड़ों मे बढ़ी थीं सभ्य वातावरण के लिये अनुकूल न थीं या यो कहिये कि सभ्य वातावरण उनके अनुकूल न था। उनमें से कुछ तो नष्ट ही हो गयीं, उनमें एक आदमी भी न बचा। कइयों का शारीरिक श्रीर नैतिक पतन हो गया। हम लोग जो हजारों वर्ष से सभ्य वाता-बरण में रहते आये हैं उनको अपनी तुलना मे निकृष्ट भले ही कहे परन्तु यह उनके साथ एक प्रकार का अन्याय है। यदि उनको भी श्रवतर मिले तो उनके भी वह गुए जो हजारों वर्षों से काम मे न आने के कारण प्रसुप हो गये हैं जागरित हो उठें और वह भी सभ्य न्त्रीर संस्कृत कहलाने के अविकारी बन जायं। परन्तु यदि हम उनको यकायक अपने मुकाबिले में ला खड़ा करेंगे तब तो वह नहीं ठहर सकते । बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टियों से वह निकृष्ट पाये जायंगे। हजारो वर्ष की मैल एक दिन में नहीं धुल सकती परन्तु जीवन संघष में कितनो को घोने का अवकाश ही नहीं मिलता।

संकरता के दोष भी इसी कारण होते है। जिनकी सांस्कृतिक

अवस्था एक सी है, जिनके शरीर और मस्तिष्क मिलवी जुलती परि-स्थितियों मे काम करने के अभ्यस्त हैं, उनमें विवाह होने से कोई हानि न होगी, चाहे वह किसी देश के रहने वाले हों और किसी उपजाति के हों। परन्त जिनकी सांस्कृतिक अवस्थाओं मे बहुत अन्तर है उनका विवाह सचमुच अनमेल विवाह है। प्राचीन काल में जैसे विवाह प्रति-लोम' कहलाते थे वह अनमेल विवाह की पराकाष्टा रहे हों परन्तु श्राज भी ब्राह्मण श्रीर गोंड भील डोम का विवाह, क़लीन भारतीय या यूरोपियन और हब्शी का विवाह, कम अनमेल नहीं है। ऐसे विवाह अच्छे नहीं होते। इनसे जो सन्तान होती है वह या तो दो तीन पीढ़ियों मे निर्वश हो जाती है या दुर्वल श्रीर रोगी होती है। ऐसा न भी हुआ तो उसमे संस्कृत पूर्वज के गुरा दब जाते हैं निकुष्ट पूर्वज के गुण ऊपर श्रा जाते हैं। यदि ऐसे बहुत से विवाह हो जायं तो सभ्यता और संस्कृति को चिति पहुँचने की काफी सम्भावना है। ऐसे विवाहों से जो सन्तान होगी उसमे अपने असभ्य पूर्वजों से क्र्रता, भौतिकता, रूढ़िपरता और अपने सभ्य पूर्वजों से कुटिलता, चातुर्ध्ये और स्वार्थपरता ज्ञा जायगीः न उसमें श्रसभ्य पूर्वजों की सादगी रह जायगी, न सभ्य पूर्वजों की विचारशीलता श्रौर धर्म्मबुद्धि। श्रतः ऐसे विवाह कदापि श्रेयस्कर नहीं हो सकते। इस कहने का यह

<sup>&#</sup>x27;प्रसन्नत इस बात को फिर दुहराता हूं कि उपजातिद्वेष बड़ा भयावह भाव है। श्राज कल इसमें झूठे विज्ञान की पुट मिल गयी है। यदि यह प्राकृतिक हो तो भी किसी प्रकार यह सिद्धि नहीं होता कि इसका होना श्रेयस्कर है। मनुष्य ने श्रपनी प्रकृति को, श्रपने स्वभाव को, दबा कर ही उन्नति की है। इसी का नाम संयम है। उपजातियों के श्रनावश्यक भेदों को मिटना है, उनको एक सांस्कृतिक स्तर पर ले श्राना है। नाक श्रांख की श्राकृति में भेद रहे तो उससे कोई हानि नहीं होती। जब तक यह भाव रहेगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रकृत्या ऊंचा है तब तक संघर्ष रहेगा, श्रशाति रहेगी। श्रार्थ्य, सेमेटिक, मंगोल, हबशी सब ही मनुष्य जाति के अंग हैं श्रीर इनको एक दूसरे के निकट लाने में ही जगत का कल्यागा है। इस सम्बन्ध में उनका ही जो श्राज सभ्य श्रीर संस्कृत है दायित्व है। यदि श्रमेमान में पढ़ कर उन्होंने दूसरों को कुचलने का प्रयास किया, जैसा कि हो रहा है, तो घोर श्रनर्थ होगा।

तात्पर्यं नहीं है कि कोई सदा के लिये उत्छष्ट है; अभिशाय केवल इतना है कि जब तक संस्कृति भेद है तब तक सांकर्य बचाना चाहिये और सब को जिए उठाने का प्रयत्न करते रहना चाहिये। आज से कई हजार वर्ष पहिले यह अदेश दिया गया था छणुष्वम् विश्वमार्य्यम्—विश्व को आर्य्य बनाओ।

# दूसरा ऋध्याय

## श्रार्थ्य उपजाति

जैसा कि मै पहिले अध्याय में लिख चुका हूँ, उपजातियों की कोई एक प्रामाणिक और निश्चित सूची नहीं है। विविध विद्वानों ने विविध तालिकाएं तैयार की है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उपजाति की कोई ठीक। परिभाषा ही नहीं है जिसकों कसौटी मान कर मनुष्यों का विभाजन किया जा सके। यदि किसी एक रंग के साथ एक प्रकार की आँख और नाक और मस्तिष्क का नित्य सम्बन्ध होता तब तो बात सरल होती पर ऐसा होता नहीं। गाल की उभरी हड्डी कई प्रकार के मस्तिष्कों के साथ पायी जाती है; एक ही शिरोनाप वालों में कई प्रकार की आँखें और नाकें मिलती हैं। कोई विद्वान एक अंग को महत्ता देता है, दूसरा उसकों गौण मानता है। इसी लिए मिन्न मिन्न प्रकार से विभाजन हुआ है। पर चाहे कोई तालिका ली जाय उसमें आर्थ उपजाति का उल्लेख अवश्य मिलेगा।

नाम तो आता है परन्तु आर्थ्य किसे कहना चाहिये इस सम्बन्ध मे मतभेद रहा है और है। सचमुच कोई आर्थ्य उपजाति है इस ओर पहिले पहिले आज से लगभग १५० वर्ष पहिले ध्यान गया। उन दिनों कलकत्ते मे सर विलियम जोन्स संस्कृत पढ़ रहे थे। उनको पढ़ते पढ़ते यह देख पड़ा कि संस्कृत कई बातों में श्रीक, लैटिन, जर्मन और केल्टिक से मिलती है। यह विलच्चण बात थी। हीगेल के अनुसार एक नयी दुनिया मिल गयी। इस भाषासाम्य का एक ही कारण समम में आता था। अति प्राचीन काल मे कोई भाषा रही होगी जो अब कहीं बोली नहीं जाती। उसी से यह सब विभिन्न भाषाएँ निकली होंगी, जैसे संस्कृत या शक्कत से हिन्दी, मराठी गुजराती आदि

आधुनिक भारतीय भाषाएँ निकली हैं । सर विलियम जोन्स ने तीन ही चार भाषात्रों के साम्य पर खियाल किया परन्त बाद मे देखा गया तो बीसों भाषाएं संस्कृत से मिलती पायी गयी। यदि हम भारत से पश्चिम चलें तो पहिले पश्तो फिर बल्लची फिर ईरानी ( फारसी ) मिलेगी । यह तीनों श्राचीन जेन्द से निकली है । जेन्द संस्कृत से बिल्कुल ही मिलती है। फिर रूस और बल्गारिया की स्लाव भाषायें, श्राधुनिक यूनानी श्रीर इटालियन, जर्मन, फ्रेश्व, श्रंप्रेजी, डच, डेनिश, पुर्तगाली त्रादि यूरोप की प्रायः सभी प्रचलित भाषाएं है। 'प्रायः' इस लिये कहता हूं कि तुर्की, फिनी श्रीर हंगरी की मग्यार भाषाएं इस सूची के बाहर हैं । इसका तालर्थ्य यह निकला कि प्राचीन साहित्यिक भाषात्रों में संस्कृत, जेन्द्र, शीक श्रीर लैटिन श्रीर श्राजकल की प्रचलित भाषात्रों में इन्हीं चारों से निकली बंगला, गुजराती, हिन्दी, मराठी, परतो, ईरानी, रूसी, जर्मन, फ्रेश्च, श्रंप्रेजी, इटालियन, स्पैनिश, पुर्तगाली, डच, श्राफ्रिकान एक दूसरे से मिलती हैं और मिलने का एक ही अर्थ हो सकता है कि इनका उद्गम एक ही जगह से हुआ है। हमारे देश में तो लोग यही समऋते हैं कि मंस्कृत ही सब का स्रोत है परन्तु ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। संस्कृत अपने समय की सदृश भाषाओं की माता नहीं, बहिन ही होगी। यह हो सकता है कि चूँकि उसका साहित्य सबसे पुराना है इस लिये वह व्याकरण के नियमों मे जल्दी वैंघ गयी और इसी लिये उसका रूप आदि भाषा से औरो की अपेचा अधिक मिलता है।

उपर भाषा की जिस समता का उल्लेख किया गया है वह इतना स्पष्ट है कि जो इनमे से दों तीन भाषात्रों को पढ़ेगा उसका ही ध्यान उधर जायगा। बहुत से संज्ञा शब्द सब में है, कई धातु और सर्वनाम भी थोड़े ही उलट फेर के साथ मिलते हैं। बीच की भाषात्रों को छोड़ दीजिये, संस्कृत, ईरानी और अंध्रेजी को ही लीजिये। नमूने के तौर पर थोड़े ही उदाहरएए पर्य्याप्त होगे:—

| संस्कृत | ईरानी         | <b>ऋं</b> प्रेज़ी    |
|---------|---------------|----------------------|
| पितृ    | पिदर          | <b>फाद्</b> र        |
| मातृ    | माद्र         | मद्र                 |
| भार     | बिराद्र       | त्रद्र               |
| दुहितृ  | दुखर          | डाटर                 |
| पद्     | पा            | फूट                  |
| गो      | गाव           | काड                  |
| भ्रू    | अब्र्         | ब्राउ                |
| भू      | बू ( दन )     | बी                   |
| श्रस्   | श्रम्-हस् (तन | [शुद्ध रूप नही मिलता |
|         |               | इज (है) मे विद्य-    |
|         |               | मान है ]             |

यह तो बहुत थोड़े से शब्द हैं। ऐसे सैंकड़ों शब्दों की सूची बन सकती है। शब्दों के अतिरिक्त भीक, लैटिन, जेन्द और एंस्कृत का व्याकरण भी समान था। आजकल तो इनसे निकली हुई भाषाओं का व्याकरण सर्वत्र सरल हो गया है।

परन्तु यदि उत्तर भारत से लेकर बीच के कुछ भागों को छोड़कर पश्चिमी यूरोप तक के निवासी ऐसी भाषाओं को बोलते हैं जो किसी समय किसी एक ही भाषा से निकली थी तो यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि ऐसा कैसे हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर भी स्वाभाविक रीति पर एक ही हो सकता था और वही उत्तर दिया भी गया। यही समम में आया कि भाषा साम्य का कारण यह है कि किसी समय में इनके पूर्वज एक थे। कई विद्वानों ने इस मत को पुष्ट किया। प्रोक्ति सर मैक्सम्युलर के शब्दों में, एक ऐसा समय था जब कि भारतीयों, ईरानियों, यूनानियों, रोमनों, रूसियों, केस्टों (वेल्स और पश्चिमी फांस के निवासी) और जर्मनों के पूर्वज एक ही बाड़ों में ही नहीं, एक ही छत के नीचे रहते थे। उनको यह बात पूर्णरूपेण प्रमाणित प्रतीत होती थी कि अंग्रेज सिपाहियों की धमनियों में वही रक्त

बहता है जो साँवले बँगालियों के शरीर में बह रहा है। उनकी राय में कोई भी निष्पच जुरी यह निर्ध्य दे देगा कि हिन्दू, यूनानी श्रीर जर्मन एक ही वंशा में उत्पन्न हुए हैं। मैक्सम्यूलर बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पीछे जो लोग इस चेत्र में आये उनकी विद्वता की भी प्रतिष्ठा थी। भाषा साम्य ऐसी प्रत्यत्त बात थी कि उससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता था । फलतः यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त बन गया कि यह लोग जिनकी भाषाएँ संस्कृत-ईरानी-श्रीक-छैटिन की मातृ स्वरूपा पुरानी अज्ञात भाषा से निकली हैं किसी समय एक ही जगह रहते थे अर्थात् इनके पूर्वज एक थे। जब यह लोग दूसरे देशों में फैले तो काल के प्रभाव से, जलवायु के प्रभाव से तथा दूसरे लोगों के सम्पर्क सें श्राने के कारण भाषाओं मे अंतर पड़ गया और बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि उसने साम्य को दबा दिया है। इसको दूसरे शब्दों में यों कहेंगे कि यह लोग एक ही उपजाति के हैं। पहिले पहिले यह विचारधारा जर्मनी-इंगलैंग्ड से फैली। वहाँ के लोग लंबे और गोरे होते हैं, आँखे बड़ी होती हैं, नाक सुन्दर होती है। पुरानी मूर्तियों के देखने से प्रतीत होता है कि पुरान यूनानी भी लंबे और सुन्दर होते थे। वैदिक काल के आय्यों का जो वर्णन मिलता है उससे विदित होता है कि वह भी छंबे, गोरे, सुडौल शरीर वाले थे। बस इन्हीं आधारों पर इस उप-जाति की शारीरिक बनावट का एक चित्र बना लिया गया। भारत, यूनान, रोम, वर्तमान यूरोप सभी सभ्य है, और अपने को दूसरो की श्रपेचा संयमी, सुशील, सदाचारी सममते हैं। इससे यह भी तय हो गया कि इस उपजाति ने पृथ्वी पर सभ्यता और संस्कृति फैलायी और जो लोग इसमें उत्पन्न होते है वह दूसरों की अपेचा नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुणों में अच्छे होते हैं। विद्वानों का यह मत सामान्य जनता को भी बहुत भाया। यूरोप के लोग आज तो जगद्धि-जयी, जगदुगुरु हैं ही, उनको यह जानकर बड़ा सन्तोष हुआ कि उनका यह उत्कर्ष आकस्मिक नहीं वरन् नैसर्गिक है और उन्नति उनकी नसो मे बहती है। भारत के पिएडतो को तो यह बात कुछ पसन्द नहीं श्रायी कि उनकी श्रौर यूरोप के म्लेच्छों की वशपरम्परा एक ही है। उन्होंने इस श्रोर विशेष ध्यान भी नहीं दिया। परन्तु साधारण पठित हिन्दुश्रों को यह बात श्रच्छी लगी। राजनीतिक दृष्टि से श्रंगरेजो; के दास होने के कारण उनका इसीमें सन्तोष हुआ कि वंशदृष्ट्या हम श्रमने प्रमुश्रों से श्राभन्न है। श्रंग्रेज सिपाही की ठोकरों से घायल साँवले बंगाली के लिये यही धन्यमान्यता का विषय था कि वह श्रपने एक निकट सम्बन्धी के हाथों पिटा था। इस प्रकार लोकाश्रय पाकर यह मत खुब फैला।

दो बातें रह गयी। एक तो इस उपजाति के लिये ठीक नाम देना, दूसरे यह निश्चय करना कि यह पहिले कहाँ रहती थी श्रीर वहाँ से कब उसके दुकड़े अलग अलग हुए। भाषा के नाम पर ही उपजाति का नामकरण किया गया । आदि भाषा को कुछ लोगों ने पहिले इएडो-यूरोपियन ( भारत-यूरोपीय ) कहा । यह नाम बहुत व्यापक -का। दूसरा नाम इण्डो-जर्मन (भारत-जर्मन) सोचा गया, इसिलिये कि यह सब खोज जर्मनी से ही आरम्भ हुई और जर्मन विद्वान् अपनी भाषा को प्रधानता देना चाहते थे। परन्तु इसी कारण से यह नाम दूसरों को नापसन्द हुन्त्रा । इसके पहिले इस भाषा के लिये संस्कृतिक नाम भी सोचा गया था पर यह भी बहुत ही संकीर्ध प्रतीत हुआ। क्योंकि इससे दूसरी शाखाओं की अपेन्ना संस्कृत का महत्त्व बढ़ गया । अन्त मे आर्थ्य ( यूरोप मे, आर्थ्यन ) नाम अचलित हुआ।। श्रारम्भ मे यह नाम संस्कृत-ज्ञेन्द श्रौर इनसे निकली भाषाश्रों के लिये रक्खा गया था पर अब यह पुरानी मातृ भाषा के लिये प्रयुक्त हो गया। इसी प्रकार उपजाति भी इएडो-यूरोपियन, इएडो-जर्मेनिक, कॉकेशियन श्रादि नामों के। धीरे धीरे छोड़ती हुई श्रव श्रार्थ्य कहलाती है।

आर्थ्य उपजाति के आदिम निवास स्थान के बारे में भी बड़ा शास्त्रार्थ रहा। भारतीय पिएडत तो यही मानते हैं कि आर्थों का घर अनादि काल से भारतवर्ष का उत्तरीय भाग, हिमालय और विन्ध्य तथा पूरव पच्छिम के समुद्रों के बीच का भूभाग कि जिसमे ब्रह्मावर्त श्रीर श्रार्थ्यावर्त श्रा जाते हैं, रहा है। यूरोपीय विद्वानों में से श्रिध-कांश ने मध्य एशिया को यह महत्त्व दिया। उनकी राय में यहीं से आर्थ्य उपजाति की दुकड़ियाँ दिल्ला, दिल्ला-पूर्व और पिच्छम की श्रोर फैली। कुछ लोगों ने यूरोप में ही उस स्थान को ढ़ंढ़ निकालने का प्रयत्न किया परन्तु मध्य एशिया-वाद के श्रागे यह लोग ठहर न सके। लोकमान्य तिलक ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि श्रार्थ्यों का मूल निवास श्राज से लगभग दस हजार वर्ष पहिले उत्तरीय ध्रुव प्रदेश में था। श्राज कल कुछ लोगों का मत है कि श्रार्थ्य लोग इराक्त-वैविलन से चारों श्रोर फैले। यही इस पुस्तक का मूल विषय है, श्रतः श्रागे के श्रध्यायों में हम इस पर विस्तार से विचार करेंगे।

भाषा की सहायता से आर्थ्य उपजाति के तत्कालीन जीवन के सम्बन्ध मे भी कुछ श्रदकल लगाया जा सकता है। विद्वानों ने इस श्रोर काफी विचार किया श्रीर बहुत सी रोचक बातें निकाली। हम यहाँ दो तीन उदाहरण ही दे सकते है। इन सभी भाषाओं मे लड़की के लिये जो शब्द श्राया है वह संस्कृति के दृहिए (दृहिता ) से मिलता है। दुहिए दुह घातु से निकला है। इसका ऋर्थ है दूहने वाली। इससे यह श्रनुमान होता है कि उन दिनो गऊ दृहने का काम लड़की के सपुर्द था। गऊ के लिये सब में मिलते हुए शब्दो का पाया जाना यह बतलाता है कि वह लोग गाय पालते थे। द्यौस् (द्यौः, द्यावा) दिव धातु से निकलता है। इस धात का अर्थ है चमकना। इसी धात से देव निकला है। द्यौस् श्रीक मे ज्यूस रूप से पाया जाता है स्त्रौर इन सभी भाषात्रों मे दिव, बुस, दियस, देव आदि मिलते-जुलते शब्द पाये जाते है। 'द्यौः पितर ज्युपिटर हो गया । इससे यह सिद्ध होता है कि ऋार्य्य लोग अपने उपास्यों को चमकते शरीरो वाला मानते थे। द्वार, दर, डॉर बतलाते है कि उनके घरों में दरवाजे होते थे। बैलों के कन्धों पर जो जुन्ना रक्ता जाता है उसे संस्कृत मे युग कहते हैं। वह शब्द युग, ज़ुग, योक आदि रूपों में बराबर मिलता है और यह बतलाता है कि उन दिनों भी जानवर जोते जाते थे। जानवर को पशु कहते है। पशु वह

है जो पाश से बाँघा गया हो, यह पशु शब्द पेकस, पेसस, फैहू, फेहूं आदि रूपों में पाया जाता है और यह बतलाता है उन दिन पशु पाले जाते थे, सम्भवतः जंगली जानवर फँसा कर बाँघे जाते थे। लोगों की सम्पत्ति का अनुमान उनके पशुओं की सख्या से होता था। ऋषिमुनियों का ऐसा हो वर्णन मिलता है। लैटिन में भी यही पेस स्पेकस धन का पर्याय हो गया। जिसके पास जितने पशु, उसके पास उतना ही धन, यही भाव था। संस्कृत का नौ शब्द नाव रूप में मिलता है और यह बतलाता है कि वह लोग पानी में नाव चलाते थे। नाव खेने के डाँडे को संस्कृत में अरित्र कहते हैं। यह शब्द भी अरु, ओर आदि रूपों में मिलकर इस मत को पृष्ट करता है कि जहाँ वह लोग रहते थे वहाँ जल था और नाव चलती थी। कपड़ा बुनने को संस्कृत में वय् कहते हैं। यही शब्द बाफ, बीव आदि रूपों में मिलता है और यह बतलाता है कि उस समय कपड़ा बुना जाता था।

जैसे कुछ शब्दों के अस्तित्व से कुछ बातों का अनुमान किया जाता है वैसे ही दूसरे शब्दों के अभाव से भी कुछ अटकल लगाया जा सकता है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि अभाव के आधार पर जो तर्क खड़ा होता है वह अस्तित्वमूलक तर्क के बराबर पुष्ट नहीं होता। यदि पेट के लिये इन सब भाषाओं में समान शब्द न मिलें तो इससे यह अनुमान तो नहीं किया जा सकता कि उन प्राचीन आय्यों के शरीर में पेट होता हो न था। फिर भी यदि शेर या हाथी के लिये समान नाम नहीं मिलते या पत्थर के लिये एक शब्द नहीं मिलता तो ऐसा अनुमान करने का अवसर है कि सम्भवतः उस प्रदेश मे यह पशु न होते थे और आर्य्य लोग पत्थर के घरों में न रहते थे। इसी प्रकार के और बहुत से अनुमानों से बड़ी बड़ी पुस्तकों भरी पड़ी हैं। विषय बड़ा ही रोचक है और अभी इस दिशा में बहुत खोज का अवकाश है।

परन्तु इस सारी इमारत की नींव में जो कल्पना है वही विवाद का विषय है। भाषात्रों के साम्य को देखकर यह मान लिया गया कि उन

भाषात्रों के बोलने वालों में भी साम्य रहा होगा और फिर साम्य के परिचायक लिंग ढँ है जाने लगे। पर यह बात कैसे मान ली जाय कि जिन लोगो की भाषा एक है उनके पूर्वज भी एक थे ? आज जो लोग हिन्दी बोलते हैं उनकी विषमता प्रत्यन्न है। धीरे धीरे हिन्दो भारत की राष्ट्रभाषा तो बन ही रही है, करोड़ों मनुष्यों की मातृभाषा होती जा रही है। उसमें कोल भील गोंड आदि जंगली और अर्ध-जंगली लोगों की बोलियों के शब्द भले ही मिल जाय पर उन वोलियों को उसने दबा दिया है। ऋरबी के बहुत से शब्द तुर्की, ईरानी और भारतीय भाषाओं में मिल गये है पर इन भाषाओं के बोलने वाले अरब नहीं हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो अँभेजी का है। आज इस भाषा को केवल अंभेज ही नहीं वरन पृथ्वो के अनेक प्रदेशों के निवासी बोलते हैं जिनकी भाषा के सिवाय अंप्रेजों से कोई भी समता नहीं है। भाषा के साथ साथ श्रंप्रे जो के खानपान, वेष-भूषा श्रादि की भी नकल की जाती है पर नकल करने वाले अंग्रेजो से सर्वथा भिन्न हैं। यदि भाषा मात्र की समता देखकर कोई इन सबको एक मान ले और फिर इनमें एकता के लज्ञण ढूढ़ने लगे तो उसे कुछ बातें तो मिल ही जायंगी पर उसका विभाजन निराधार और कृत्रिम होगा। भाषा और सभ्यता के बाहरी ं आडम्बर के एक होने से वंश की एकता सिद्ध नहीं होती।

इससे यह बात निकली कि जब तक दूसरे पुष्ट प्रमाण न मिले तब तक यह बात नहीं कही जा सकती कि उत्तरी भारत से लेकर पश्चिमी यूरोप तक प्रायः एक ही उपजाति के लोग बसे हैं। श्रीर सच तो यह है कि कोई दूसरे पुष्ट प्रमाण मिलते भी नहीं। जो मिलते हैं वह इसके कुछ विरुद्ध ही जाते है। यह बात प्रायः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि पश्चिमी यूरोप में रहने वालों का एक बड़ा भाग किसी ऐसी उप जाति का वंशज है जो वहाँ उत्तर अफ्रीका से गयी थी। श्रतः श्रव ऐसा तो माना नहीं जाता कि कोई एक उपजाति थी जिसकी सन्तान इतनी फैल गयी है। जमनी के शासक दुरायह वश श्रपने को भले ही श्राय्ये कहे परन्तु विद्वानो का बहुमत यहो है कि श्रार्य्य नाम उन्हीं लोगों के लिये उपयुक्त है जो भारत के वैदिक काल के आय्यों तथा प्राचीन पारिसयों (ईरानियों) के पूर्वज थे। जो आर्य उपजाति थी उसकी दो ही निश्चित शाखाएं हुईं। एक वह जिसका सम्बन्ध भारत से हुआ, दूसरा वह जिसका सम्बन्ध ईरान से हुआ। पिहले की भाषा संस्कृत, दूसरे की जेन्द या पहलवी थी। पिहले का धम्में अंथ वेद, दूसरे का अवेस्ता है। किसी समय यह दोनों एक थे इसके तो शतशत प्रमाण हैं। इनमे से कुछ का उद्धेख आगे के अध्यायों में होगा।

परन्तु कोई बहुपसवा आर्थ्य उपजाित रही हो या न रही हो, एक ही उपजाित के वंशज हजारों कोस में फैले हों या न फैले हो, यह तो स्पष्ट है कि वह भाषा जिसे सुबिधा की दृष्टि से मूल आर्थ्य भाषा कहना ठीक होगा, इतने विस्तृत प्रदेश मे फैली। संस्कृत, जेन्द, प्रीक और लैटिन इसकी साहित्यिक लड़िक्याँ है और आज यह किचित विकृत रूपो में मद्रास छोड़कर प्रायः समस्त भारत, अफगािनस्तान, ब कृचिस्तान, ईरान तथा प्रायः समस्त यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रे-लिया में बोली जा रही है। अमेरिका और आस्ट्रेलिया मे तो यह पिछले तीन चार सौ वर्षों में पहुँची है परन्तु यूरोप मे तो यह कई हजार वर्ष पहिले पहुँच गयी थी। यह वात कैसे हुई, इसका कोई उत्तर होना चाहिये।

एक भागा दूसरे देश नें या तो उपनिनेश वताने से जाती है या जीतकर राज्य स्थापित करने से। व्यापार के द्वारा भी भाषा का प्रवार हो सकता है। अब यदि यह सिद्ध है कि बहुत वड़ी संख्या में आर्थ लोग जाकर सारे यूरोप में नहीं बसे तो उनकी भाषा कैसे फैली ? इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि किसी समय बलवान और चिर्स्थायो आर्थ साम्राज्य यूरोप में स्थापित हुए। बहुत सं हिन्दू तो ऐसा मानते हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यहा के पहिले अर्जुनादि ने दिग्वजय करके सारे भूमण्डल को जीत लिया था। अब इसका कोई प्रमाण तो हमारी जनश्रुतियों के सिवाय कहीं मिलता नहीं। फिर यदि यह बात सच भी हो तो महाभारत को ५ हजार वर्ष हुए और यूरोप में आर्थ

भाषा स्यात् इसके पहिले पहुँच चुकी होगी। कम से कम पाएडवों के दिग्विजय का कोई स्थायी प्रभाव तो नहीं हो पड़ा। महाभारत के युद्ध में जो नरेश सिम्मिलित हुए थे उन सबके राज्य भारत में ही थे। अतः यदि भारत के बाहर के देश जीते भी गये तो उनसे जो संबंध स्थापित हुआ वह तत्काल दूट गया। इतने से यहाँ की भाषा विजित देशों में नहीं फैल सकती थी।

पर यह भी निश्चित है कि प्राचीन काल में भी मारत का सम्बन्ध दूर दूर के दंशों से था। यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक जाते थे। ईरान का तो सम्बन्ध और भी विस्तृत था। ईरानी व्यापारी भूमार्ग से भी दूर दूर तक आ जा सकते थे और अपना माल दूर दूर तक पहुँचा सकते थे। कुछ तो आर्थ्य भाषा इस प्रकार जा सकती थी और गयी भी होगी।

सम्भावना इस बात की है कि आयों की कुछ दुकि शाँ अवश्य इघर उधर फैलीं। उनका आदिम स्थान चाहे जहाँ रहा हो वहाँ न्दों समय समय पर कुछ लोग निकले और इघर उघर फैले। वह जिस देश में गये वहाँ उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसायी। कहीं तो उन्होंने अवसर पाकर आदिम निवासियों को अपना दास बना लिया, कहीं उनमें धीरे धीरे मिल गये। किसी जगह उनकी संख्या मूल निवासियों से अधिक रही होगी, बहुधा कम। वह अपने मूल निवास से पृथक होने के पहिले ही सभ्यता की ओर बढ़ चुके थे। पशुओं को पालते थे, घर बनाते थे, कपड़े बिनते थे और सीते थे, धातुओं से काम लेते थे। इसिलये वह अपने पास पड़ोस के बर्बरों से अधिक सभ्य ही नहीं जीवन संप्राम के लिये अधिक सन्नद्ध थे। जहाँ उनकी संख्या कम थी वहाँ भी उनकी संस्कृति की धाक बैठ गयी। इसिलये आर्थ भाषा सर्वत्र फैल गयी। परिस्थित के अनुसार कहीं उसका रूप प्रायः शुद्ध रहा, कहीं उसमें न्यूनाधिक पूर्वप्रचितत भाषाओं के शब्द मिले।

आर्थ्य लोग अपनी भाषा ही नहीं, अपनी संस्कृति भी ले गये। उनकी विचारशैली भी फैल गयो। उनकी देवसूची मे विजितों के स्थानीय देव देवी भी आ मिले और जितना ही आर्थ्य लोग अपने मूल स्रोत से दूर पड़ते गये उतना ही अधिक संमिश्रण होना स्वाभाविक भी था परन्तु उनकी अपनी कथाओं, गाथाओं और देवमालाओं को ही प्रधानता मिली। यह बात हम भारत में ही देखते हैं। प्राचीन वैदिक धर्म्म के साथ कई प्रकार के भूत, भैरव, शीतला, विनायक, पिशाच, पशु, पत्ती, पेड़, नदी आदि की पूजा इस मांति मिल गयी है कि यदि उसको निकालने का प्रयास किया जाय तो लोगों को प्रतीत होगा कि सनातन धर्म का ही मूलोच्छेद किया जा रहा है। परन्तु इन सब पूजाओं पर वैदिक उपासना को ही प्रधानता है और सब पर वैदिक आर्थ्य संस्कृति की छाप है। इसी तरह दूसरे देशों में भी आर्थों ने यथासम्भव अपनी चीजों की रत्ता की पर उनमें बहुत कुछ संमिश्रण होना अनिवार्थ्य था।

यदि इस दृष्टिकोण को सामने रक्खा जाय तो जिसे हम आर्य्य उपजाित का इतिहास कहते हैं वह बस्तुतः आर्य्य संस्कृति का इतिहास है और जब हम इस बात का अन्वेषण करते हैं कि आर्य्य उपजाित का मूलिनवास कहाँ था और वह वहाँ से कब निकली तो वस्तुतः हम यह जानना चाहते हैं कि आर्थ्य संस्कृति का मूलिनवास कहाँ था और कब था। यह असम्भव नहीं है कि विशेष परिस्थितियों ने ऐसे लोगों को जो आज कल की अर्धवैद्यानिक प्रणाली के अनुसार भिन्न उपजाितयों के व्यक्ति होगे एक जगह ला रक्खा और उन्होंने मिलकर उस संस्कृति को विकसित किया जिसे आर्यम संस्कृति कहते हैं। पीछे से इसके आधार पर आर्य्य उपजाित की कल्पना की गयी।

## तीसरा ऋध्याय

## मध्य-एशियावाद

जैसा कि मैं पहिले अध्याय में लिख चुका हूँ आर्थों के आदिम निवास के विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि यह स्थान यूरोप में था। उनकी राय है कि यूरोप के उत्तर में यूराल पहाड़ से लेकर अतलान्तिक महासागर तक जो लंबा मैदान है उसी में आर्थ्य उपजाति और उसकी भाषाओं का विकास हुआ। इसमें न बहुत गर्मी है न सर्दी है, न बीच में ऊंचे पहाड़ हैं, न मरुभूमि है, न अभेद्य जंगल हैं। यहीं से शाखाएं निकल निकल कर चारों ओर फैलीं। इस मत की पृष्टि में यह बात भी कही जाती है कि यह यूरोप के आर्थों की कई शाखाओं के बहुत निकट है और चूंकि एशिया की अपेंचा यूरोप में अधिक आर्थ बसते हैं इसलिये सम्भावना यह है कि वह लोग यहीं से पृत्व की ओर गये होंगे।

इस मत के प्रवर्तक क्यूनो थे। कुछ और लोगों ने भी इसका सम-र्थन किया। यूरोप मे आय्यों का जन्म मानना यूरोपवालो के भौगोलिक अभिमान की दृष्टि से भी लोगों को जँचने की बात थी पर यह बहुत चला नही। अधिकांश यूरोपियन विद्वानों ने यही माना कि आर्य्य लोगों का घर मध्य एशिया में था। आज भी जब कि दूर तक फैली हुई आर्य्य उपजाति का अस्तित्व अमान्य हो गया है, पश्चिम में मध्य 'एशियावाद का ही बोलबाला है। भारत में भी सर्कारी तौर पर इसे ही स्वीकार कर लिया गया है और पाठशालाओं में इसी की शिचा दी जाती है। इसका प्रतिपादन मैक्सम्युलर तथा भाषा विज्ञान के अन्य कई परिखतों ने किया था।

इस मत का मृल आधार यह है कि चूंकि आर्य्य उपजाति (या आर्य संस्कृति) का सबसे अधिक परिचय हमको वेद और अवस्ता

से मिलता है और चूंकि इन दोनों प्रंथों से यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के यह प्रंथ हैं उनका बहुत दिनों तक साथ रहा है और एक ही इति-हास रहा है अतः आदिम स्थान किसी ऐसी जगह रहा होगा जो वेद और अवेस्ता की भाषा बोलने वालों अर्थात् संस्कृत और जेन्द बोलने वालों के निकट पड़ता हो। यहीं से एक शाखा ईरान गयी होगी, दूसरी भारत आयी होगी। तीसरी शाखा पश्चिम की ओर निकल पड़ी होगी और शुद्ध रूप में या मार्ग में अनाय्यों से मिलती मिलाती यूरोप पहुँची होगी।

श्रव उनको इस जगह की खोज हुई। प्राचीन श्रार्थ्य गऊ पालते थे, पशु चराते थे, खेती कम करते थे, ऐसा इन पिएडतों को वेदादि से तथा समान शब्दों को मिलाने से प्रतीत हुआ था। इसिलये वह आदिम स्थान छंगा मैदान होना चाहिये था। ऐसा विदित होता है कि उन दिनों वर्ष की गणना हिमों से होती थी। हिम नाम जाड़े का है। यह शब्द प्रीक श्रादि में भी मिलता है। यदि सौ वर्ष कहना हुआ तो सौ हिम कहा जाता था। पीछे से शरद्ऋतु के द्वारा गणना होने लगी। सौ वर्ष को शरदः शतम् कहने लगे। संध्या करते समय लोग नित्य ही शरदः शतम् के लिये स्वस्थ और सुखी होने की प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद में, जो वेद का प्राचीनतम भाग है, हिम का ही प्रयोग प्रायः श्राता है। उदाहरण के लिये यह मंत्र देखिये:—

तक्षो यामि द्रविश्व सद्य जतयो येना स्वश् ततनाम नृरिम । इद सुमे मरुतो हर्यता व नो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः।। (ऋक ५--५४. १५)

इस मंत्र में 'शतं हिमाः तरेम' कहा गया है। इसका भाष्य है 'शत संवत्सरम् जीवेम '—सौ बरस जिय। इसका ऋर्थ यह है कि उन दिनों एक जाड़े से दूसरे जाड़े तक के काल को साधारण बोलचाल में एक वर्ष कहते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ सदी बहुत पड़ती थी। पीछे से जब वह कम ठएडे प्रदेश में ऋषे तो हिम की जगह शरत् से साल गिनने लगे। आज कल कभी कभी बरसात से साल गिनने क! दस्तूर है।

चूंकि नावों का जिक्र है इस लिये वहां ऐसा पानी भी रहा होगा जिसमें नाव चल सके। घोड़ों का बार बार जिक्र खाता है। लोग घोड़ों पर सवारी भी करते थे खौर रथ में भी जोतते थे। ऋग्वेद १-१६२, १२ में पकं वाजिनम्, पके घोड़े, के खाये जाने का भी संकेत है। यझ में खश्च मार कर देवों को अर्पित किया जाता था और फिर खाया जाता था। पेड़ों मे अश्वत्थ (पीपल) का जिक्र है परन्तु बट का नहीं । आम का भी नाम नहीं खाता। खोषियों में यव (जब) का जिक्र है और सोम की प्रशस्ति में तो सैकड़ों मंत्र और गाथाएं भरी पड़ी हैं।

इन वातों को सामने रखकर यूरोपियन विद्वानों की समम में यह आया कि मध्य एशिया मे ही यह सब बातें मिलती हैं। हिन्दृकुश पहाड़ के उस पार कास्पियन समुद्र के नीचे पामीर पर्वत की उपत्यका है। वहां सर्दी भी पड़ती है, यह सब पशु भी मिलते हैं और पाले जा सकते हैं। ऐतिहासिक काल में यहाँ से निकल कर शक आदि कई उपजातियों ने दूसरे देशों पर आक्रमण किया भी है। यह प्रान्त भारत और ईरान दोनों ओर जाने के लिये सुविधा देता है और यहां से योरोप भी जाया जा सकता है। अतः यही प्रदेश आय्यों का मूल स्थान मान लिया गया।

इस कल्पना में एक बात से सहायता मिली। पारिसयों के धर्मप्रंथों से कुछ लोग ऐसा संकेत निकालते हैं कि अहुरमज़्द (असुर महत्=महा असुर=ईश्वर) ने पहिली मानवसृष्टि बाल्हीक प्रदेश में की। यह बैक्ट्रिया प्रान्त बश्च नदी के तट का प्रदेश है और फरात नदी तक चला जाता है। इस प्रकार यह मध्य एशिया में ही है। परन्तु इसके विपरीत यह बात पड़ती है कि वेदों में इस प्रदेश का कहीं उल्लेख नहीं है। वेदों में तो सप्तसिन्धव देश की ही महिमा गायी है। यह देश सिन्धु नदी से लेकर सरस्वती तक था। इन दोनों निदयों के बीच में कश्मीर और पजाब आ गये। कुमा नदी का भी जिक्क आता है। इसका

नाम श्राज कल काबुल है। इससे यह प्रतीत होता है कि अफग्रानिस्तान का वह भाग जिसमें से काबुल नदी बहती है आय्यों के देश मे था। इसकी पृष्टि इस बात से भी होती है कि गान्धार का भी उत्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२६ वे सुक्त का सातवां मंत्र, 'रोमशा गन्धारी गामिवा-विकाः 'गन्धार की भेड़ों की भाँति रोयें वाला उपमा देकर यह बतलाता है कि ऋार्य्य लोग गन्धार की बड़ी बालों वाली—छंबे ऊन वाली—भेड़ों का उपयोग करते थे। वेदों में कही भी इस बात का संकेत नहीं मिलता कि श्रार्थ्य लोग सप्त सिन्धव में कहीं बाहर से श्राकर बसे थे। सप्त-सिंधव के मुख्य आग को ही उस समय ब्रह्मार्षिदेश नाम दिया गया जब स्रार्थ्य लोग और पूर्व और दिल्ला की स्रोर स्थात् गंगा यसना के श्चन्तर्वेद में बढ़े। परन्तु वेदों में, विशेषतः ऋग्वेद में, तो यही सप्तसिन्धव उनका घर प्रतीत होता है, वह इसके बाहर न तो कही बसे जान पड़ते है, न कही बाहर से आये प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में अवेस्ता की केवल **ै**एक गाथा के संदिग्ध अर्थ के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता। श्रवश्य ही उस गाथा का कुछ श्रर्थ होना चाहिये - हम इस प्रश्न पर श्रागे विचार करेंगे-परन्तु वेदो में बाहर से श्राने का उल्लेख न होना उपेच्चणीय नहीं हो सकता।

एक और विचारणीय बात है। यदि यह मान लिया जाय कि सब आर्थ्य मध्य परिाया में रहते थे तो वह उसे छोड़ कर इतस्ततः क्यो चले गये ? इसका कोई कारण नहीं बतलाया जाता। कहा यह जाता है कि उनके मन में ऐसी ही प्रवृत्ति उठी। यह कोई उत्तर नहीं है। यदि संख्या बढ़ जाने खौर खाद्य वस्तु कम हो जाने से उनकी टोलियां बाहर निकलती तो कुछ तो घर पर रह ही जाते। यह आश्चर्य की बात है कि वह प्रदेश जो आर्थ्यों का आदिम निवास बतलाया जाता है स्वतः पूर्णतया आर्थ्य कुन्य हो गया।

देखना यह है कि कोई और भी ऐसा भूभाग है या नहीं जहां वह सव बातें मिलती हों जिनका वेद और अवेश्ता में समान रूप से वर्णन है और जिसके विषय मे ऊपर किये हुए आह्नेप भी चरितार्थ न होते हों।

## चोथा ऋध्याय

## सप्तसिन्धव देश

इस प्रश्न पर और विचार करने के पहिले उचित प्रतीत होता है कि उस देश का जिसको वैदिक आर्थ्य अपना घर सममते थे कुछ वर्णन कर दिया जाय। वर्णन भी उन्हीं के, अर्थात् वेद के, शब्दों में होना चाहिये। जब भारतीय आर्थ्य लोग अपने प्रंथो में कही और से आने की ओर संकेत नहीं करते—और यह स्मरण रखना चाहिये कि वेद पृथ्वी की सब से पुरानी पुस्तक है—तो किर जो कोई भी मत स्थापित किया जाय उसको यह देखना पड़ेगा कि वह वेदों के साथ भी साम कर सकता है या नहीं।

सप्तसिन्धव त्राय्यों को बहुत ही प्यारा था। यहां ही उनकी संस्कृतिन का विकास हुत्रा। ऋग्वेद के प्रथम मग्डल के ३२ वें सुक्त में कहा गया है,

इन्द्रभ्यानुवीर्थाणि प्रवोव यानि चकार प्रथमानि वज्री

अर्थात् में उन पराक्रमशील कार्यों का वर्णन करूँगा जिनको इन्द्र ने सब से पहिले किया। इसके पीछे के २४ मंत्रों में यह वर्णन है। संज्ञेप में यह बतलाया गया है कि इन्द्र ने अहि को मारा। अहि कहते तो हैं सर्प को। इस आहि का नाम भी दिया है। यह वही वृत्र है जिसकी पुराणों में वृत्रासुर के नाम से लम्बी कथा आयी है। विलच्चण बात यह है कि यहां उसके लिये 'देव' शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे यह प्रतीत हुआ कि वह इन्द्रादि का सजातीय था और प्रकुश्मान् शरीर वाला था। उसका एक विशेषण आया है प्रथमजामहीन।म्—जो अहियों में सब से पहिले पैदा हुआ। इन्द्र ने इस अहि को अपने वन्न से मारा।

यसायक मघवा दत्त वज्रमहत्रेनं प्रथमजामहीनाम्

(श्यक् १—३२, ३)।

#### बृत्र के मरने पर क्या हुआः

दास पत्नीरहिगोपा श्रितष्ठिकिखा श्रापः पिश्विन गावः । श्रपाम् बिलमपिहित यदारिद्वृत्रं जघन्वा श्रपतह्वार ॥ श्रश्योवारो श्रमवस्तादिन्द्र सुकेयन्त्वा प्रत्यहृद्देव एकः । श्राजयोगा श्रजयः सूर सोमगवासृजः सर्तवे सप्त सिन्धृत् ॥ (श्रक् १—३३—११,१२),

श्रर्थात्, उसके द्वारा रक्षित जो उसकी पितया, जलधारे, थीं उनका द्वार जिसको उसने बन्द कर रक्खा था खुल गया श्रीर वह मुक्त हो गयीं। इन्द्र ने गौश्रों को जीता, सोम को जीता श्रीर सप्तसिन्धुश्रों के प्रवाह को मुक्त कर दिया।

इस गाथा मे, निरुक्त के अनुसार, जल से भरे हुए बादलों का गरजना, उन पर बिजली का कड़कना, उनसे जल धारा का फूट पड़ना श्रौर फिर उस जल का सप्तिसन्धुश्रों (सातों निद्यों) में प्रवाह रूप से •गिरबा—यही दृग्विषय वर्णित है। श्रिह शब्द बादल के लिये प्रयुक्त हुआ है। यहां पर दो बातें विचारणीय हैं। बादल से निकली हुई जल-धारा से निद्यों का सर्वत्र ही पोषण होता है परन्त मंत्र ने सप्तसिन्ध ( सात निदयों ) का ही नाम लिया है। उसकी दृष्टि मे इनका ही महत्त्व है। दूसरी बात यह है कि सुक्त के प्रथम मंत्र के अनुसार यह इन्द्र का प्रथम पराक्रम है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां तक आय्यों की स्मृति काम करती थी, जहां तक उनकी जनश्रुतियां थी, वहां तक यह इन्द्र के वीर्थ्य का पहिला निदर्शन था। आर्यों की स्मृति बहुत पुरानी थी इसमें कोई सन्देह नहीं। ऋग्वेद की भाषा की प्रौढ़ता यह बतलाती है कि वह गंवारों की बाली न थी वरन कई हजार वर्षों के परिष्कार के बाद अपने तत्कालीन रूप को पहुँची थी। फिर जब वैदिक ऋषि अपने से भी पहिले काल की त्रोर संकेत करते हैं तो निःसन्देह ही वह हमको बहुत पीछे की खोर ले जा रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का दूसरा मंत्र कहता है:

अग्नि: प्रैं मिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत

श्रिकी उपासना नृतन ऋषि भी करते हैं श्रीर पूर्व ऋषि भी करते थे। ऐसे ही श्रीर भी कई मंत्रों में श्रपने से पहिले के ऋषियों का जिक है। श्रतः यह संकेत बहुत काफी पुराने काल की श्रोर होगा, दो चार सौ वर्ष तो 'नृतन के ही श्रन्तर्गत हो सकता है। तो उन पूर्व ऋषियों को भी इन्द्र का कोई इस वृत्र अध से पुराना विक्रम ज्ञात न था।

वेदमंत्रों का समय क्या है इस विषय में भी बहुत मतमद रहा है।
यूरोपियन विद्वान तो चाज से प्रायः ३५००—४००० वर्ष से पीछे जाने को तैयार नहीं थे। घव भी उनमें से कई इसी के लगभग या कुछ थोड़ा सा चौर पीछे जाते हैं। बहुत पहिले तो एक किठनाई यह थी कि बाइबिल के चानुसार सृष्टि को कोई ८५०० वर्ष हुए। फिर तो मनुष्य के विकास का सारा इतिहास इसी काल के भीतर घटाना था। घव यह चापत तो टल गयी। भूगभवेत्ता करोड़ों वर्ष की बात करते हैं पर यूरोप वालों ने च्यपन लिये कुछ दीवारे खड़ी कर ली है, उनके बाहर निकलने में उनको किठनाई होती है। एक दीवार मिश्र की सभ्यता है जिसके अवशेष हमको विशालकाय इमारतों के रूप में मिलते हैं। इसका इतिहास च्यव से लगभग ६००० वर्ष के भीतर का है। कोई दूसरा देश च्यपने इतिहास को इससे भी पीछे ले जा सकता है यह मानने में जो च्यायास पड़ता है उसको कुछ यूरोपियन विद्वान नहीं सह पाते। लोक-मान्य तिलक ने यह दिखलाया है कि वेदों के कुछ मंत्रों में ऐसे संकेत हैं जिनसे वह लगभग १०,००० वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं।

यहाँ पर हम उनके तर्क का दिग्दर्शन मात्र करा सकते है। भगत्रद्-गीता क दशम अध्याय में जहाँ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से अपनी विभूतियाँ बतलायी हैं यह श्लोकार्ध आता है:—

मासानाम् मार्गशीर्पोऽहम्, ऋतूर्यां कुसुमाकरः।

मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में वसन्त।

वसन्त को तो ऋतुराज कहते हैं। उसका विभूतियो में गिना जाना तो स्वामाविक है परन्तु मार्गशीर्ष की कोई विशेषता समक्त में नहीं श्राती। किसी टीकाकार ने इस श्रोर ध्यान नहीं दिया। लोकमान्य तिलक तथा कुछ श्रोर विद्वानों का खियाल इस श्रोर गया श्रोर बहुत खोज के बाद वह इस परिणाम पर पहुँचे कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना ऐसे समय में हुई थी जब वसन्त सम्पात मृगशिरा नचत्र में होता था। यह श्राज से लगभग ६,५०० वर्ष की बात है। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के ३९ वें सूक्त के २ रे मंत्र का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है:—

दिवश्चिदा पूर्व्या जायमाना विजागृविर्विद्ये शस्यमाना । भद्रा वस्त्राग्यर्जुना वसाना सेयमस्मे सनजा पित्र्याधीः ॥

श्रयीत् वेद के मंत्रों को बहुत प्राचीन काल में पूर्वज लोग गाया करते थे और वह तभी से चले श्रा रहे हैं। इससे यह बात निकली कि यदि कुछ मंत्र ६,५०० वर्ष पुराने हैं तो कुछ इससे बहुत पुराने हैं। श्रुग्वेद के दशम मंडल के ८६ वें सुक्त को वृषाकि सुक्त कहते हैं। कुछ लोग उसको १८,००० वर्ष पुराना मानते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद, दशम मएडल के ८५ वें सुक्त का १२ वॉ मंत्र १७,००० वर्ष का पुराना माना जाता है। इन मंत्रों का पुरानापन इनमें दिये हुए ज्यौतिष संकेतों से निश्चित किया जाता है। जैसे ऋक् १०-८५,१३ इस प्रकार है:—

सूर्याया वहतुः प्रागात्सवितायमवास्जत् । द्राघास् हन्यन्ते गावोर्जुन्योः पर्युद्यते ॥

पिछली पिक का अर्थ है मघा नक्षत्र में सूर्य्य की दी हुई गौएँ सोमगृह ले जाने के लिये फाल्गुनियों में (पूर्वा तथा उत्तरा फाल्गुनि में ) द्राहों से प्रताड़ित होती हैं। बस यही ज्यौतिष आधार इस मंत्र के स्वनाकाल का पता देता है।

<sup>\*</sup> हिन्दू लोग वेद को श्रपौरुषेय मानते हैं श्रर्थात उनका कर्ता कोई मनुष्य नहीं है। वह ईश्वर कृत श्रोर श्रनादि है। फिर भी यह तो वेदमंत्रों के देखने से ही स्पष्ट है कि सब मंत्र एक ही समय के नहीं हैं। ऐसी दशा में 'रचना काल' से तात्पर्य उस काल से होगा जब वह मंत्र पहिले पहिले किसी ऋषि के द्वारा श्रावि-भूत हुआ।

इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेदों के रचयिताओं की जनश्रुति तथा स्मृति काफी लंबी थी फिर भी उनका यह कहना था कि वृत्र को मार कर सप्त सिन्धुत्रों में जल को प्रवाहित कराना इन्द्र का प्रथम पराक्रम था। इससे यह स्पष्ट है कि इनको किसी भी दूसरे देश की स्मृति नहीं थी।

सप्तसिन्धव देश की सातों निद्यों के नाम थे सिन्धु, विपाशा (व्यास), ग्रुतुद्रि या शतद्रु (सतलज), वितस्ता (मेलम), असिकी (चनाव), परुष्णी (रावो) और सरस्वती। इन्हीं सात निद्यों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्तसिन्धव पड़ा था। इसके अतिरिक्त और भी निद्याँ थी। सरस्वती के पास ही दृषद्वती थी। सिन्धु में तृष्टामा, सुसर्तु, रसा, श्वेती, कुभा गोमती, मेहलू और कुमु गिरती थीं। सिन्धु का नाम सुषोमा और विपाशका आर्जिकीया भी था। ऋक् १०-७५,५ में गंगा यमुना का नाम भी आया है पर यह नामोद्देश मात्र है। इससे इतना ही प्रमाणित होता है कि मंत्रकार को इनका पता था। यों ग्रह स्मासिन्धव के बाहर थीं।

त्राज कल हिन्दुओं मे गङ्गा और यमुना का महत्त्व है। गंगा का माहात्म्य अन्य सभी निद्यों से बढ़ा चढ़ा है। गंगा इस लोक मे अभ्युदय और मृत्यु के उपरान्त मोन्न देती हैं। गंगा, गंगा ऐसा कहने से ही सद्गति प्राप्त होती है। गंगातट से सौ योजन, चार सौ कोस, पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी गंगा को पुकारने से विष्णुलोक को जाता है। वैदिक काल मे यह बात न थी। उन दिनों सिन्धु और सरस्वती का ही यशोगान होता था। उन्हीं के तट पर आय्यों की बस्तियां थीं और ऋषियों के तपोवन थे। सिन्धु और सरस्वती ही ऐहिक तथा आमुष्मिक उन्नति की सोपान थीं। ऋग्वेद के दशम मण्डल का ७५ वां सूक्त सिन्धु की महिमा गाता है। इसके पहिले ही मंत्र मे कहा है:—

पसृत्वरीणामतिसिन्धुरोजसा

सिन्धु नदियों में सबसे ओजस्वती है। दूसरे मत्र में कहते हैं:-

#### प्रतेरदद्वरुगो यातवे पथःसिन्धोः---

हे सिन्धु श्रारम्भ मे वरुण ने तुम्हारे गमन के लिये मार्ग खोदकर बनाया । सातवें मत्र मे कहते हैं:—

ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परिजयांसि भरते रजांसि । श्रदन्धा सिन्धुरपसामपस्तमाश्वा न चित्रा वपुषीव दर्शता ॥

सिन्धु सीधे बहने वाली श्वेत वर्ण दीप्यमाना वेगवती ऋहिंसिता निदयों मे ऋपस्तमा (श्रेष्ठ नदी) है। वह घोड़ी की भाति चित्रा (प्रशंसनीया) और सुन्दर स्त्री की भाति दर्शनीया है।

सरस्वती की प्रशंसा में तो क़लम ही तोड़ दिया है। जो वेद मंत्र इस सम्बन्ध में मिलते हैं वह काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उदाहरण के लिये इन अवतरणों को देखिये:—

चोदियली स्नृतानां चेतन्तीसुमतीनाम् । यज्ञ दवे सरस्वती (ऋक १-३,११)

सरस्वती ने जो स्तृतों (सत्य बातो ) की प्रेरिका है श्रीर सुमितमान सुनुष्यो की शिक्षिका है, इमारे यज्ञ को धारण कर लिया है (स्वीकार कर लिया है)

> इयम् शुष्मेभिर्विसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तिवेषिमरूपिंभिः। पारावतद्यीमवमे सुवृक्तिभिः सरस्यती या विवासेम धीतिभि (ऋक् ६-६१,२)

नदी के रूप में प्रकट होकर सरस्वती ने ऊँचे पहाड़ों को अपनी वेगवान् विशाल लहरों से इस प्रकार तोड़ फोड़ डाला है जैसे जड़ों का खोदने वाले मिट्टी के ढेरो या टीलों का तोड़ डालते हैं। आवा हम लोग इस किनारों का तोड़ डालने वाली की अर्चा करे और अपनी रक्षा के लिये खुतियों और यज्ञों से इसका तुष्ट करे।

त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती । वाजे वाजे हव्याभूत (ऋक् ६-६१,१२) त्रिलोक में निवास करने वाली सप्तधातु\* (सात श्रवयबो वाली) पच जाति के। वृद्धि देने वाली सरस्वती का हर युद्ध में श्राह्वान किया जाय।

उत स्यानः सरस्त्रती जुषाणोप श्रवत्सुमगा यज्ञे छस्मिन् । भितज्ञुभिर्नमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सिखम्यः ॥ (ऋक ७-९५.४)

शोभनधना सरस्वती इस यज्ञ में कृपा करके हमारी स्तुतियों के। सुनै। वह अव्यय धन से सम्पन्न है श्रीर अपने मित्रों के लिये उत्कृष्टतरा (बहुत सुख देने वाली) है। देवगण घुटने टेक कर उसके पास आवै।

सप्तसिन्धव की चारो और की सीमाओं के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है और अब भी कोई सर्वसम्मत सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है। बात तो यह है कि यदि सप्तसिन्धव के तत्कालीन भूगोल का स्वरूप निश्चित हो जाय तो स्यात् आय्यों के निवास स्थान की समस्या स्वतः सुलम जाय। मैं स्वयं प्रायः उस विचार से सम्मत् हूँ जिसे ए० सी० दास ने 'ऋग्वेदिक इण्डिया ' में प्रकट किया है। इसमें उन्होंने इस प्रश्न का विस्तृत विवेचन किया है। यहाँ पर वह तर्क बहुत संचेप में दिये जा सकते हैं।

इस मत के अनुसार सप्तिस्थव के उत्तर में हिमालय पहाड़ था और उसके बाद एक समुद्र था जो वर्तमान तुर्किस्तान के उत्तरी सिरे से आरम्भ होता था और पश्चिम में कृष्णसागर तक जाता था। इस समुद्र के उत्तर में फिर भूमि थी जो उत्तर ध्रुव प्रदेश तक चली जाती थी। दिच्चिण में भी एक समुद्र था। उस जगह आज राजपुताना है। यह समुद्र वहाँ तक चला जाता था जहाँ आज अर्बली पहाड़ है। पश्चिम में यह अरब सागर से मिला हुआ था। पूर्व में भी एक समुद्र था। यह समुद्र हिमालय की तलहटी के नीचे नीचे प्रायः सारे युक्तप्रान्त

<sup>\*</sup> सातश्रवयव—सात नदी या गायत्री श्रादि सात वैदिक छन्द । पंचजाति—श्रार्थ्य सम्भवत पांच समुदायों में विभक्त थे । वेदो में पंचजना बहुत श्राता है ।

श्रौर बिहार को ढॅ कता हुआ श्रासाम तक बला गया था। पश्चिम में सुलेमान पहाड़ था। इस श्रोर भी पहाड़ के नीचे समुद्र की एक पतली गली थी।

यह सारा वर्णन विलक्षण प्रतीत होता है। सप्तिसन्धव प्रायः वहीं प्रदेश है जिसका नाम आज कल पश्जाव—कश्मीर है। उसके आस-पास कही समुद्र का पता नहीं है। परन्तु इस प्रकार तो वह उत्तर, पूर्व और दिच्या में समुद्र से धिर जाता है और पश्चिम में भी थोड़ा सा समुद्र आ जाता है। पुस्तक में दिये नक्ष्रों से यह सूरत स्पष्ट हो जायगी। इसका ताप्तर्ग्य यह है कि पिछले २५—५०,००० वर्ष में भारत की भौगोलिक बनावट में बड़ा उलट फेर हो गया है।

भूगर्भ शास्त्र इस बात का समर्थन करता है। उस सारे शास्त्रार्थ का यहाँ देना अनावश्यक है पर यह बात गान ली गयी है कि विन्ध्य-तथा और कई पहाड़ो की अपेत्ता हिमालय नया पहाड़ है। जब हिमा-लय उँठा तो उसके नीचे गहिरा गड़ा बन गया। वह कई हजार वर्षों में भरा। तब तक गंगा यमुना छोटी छोटी निद्यॉ थी। गङ्के के भरने पर ज्यो ज्यों समुद्र हटता गया त्यों त्यों यह भी आगे बढ़ती गर्या, यहाँ तक कि यमुना गंगा में आ भिली और गंगा समुद्र में मिलने के लिये गंगासागर तक चली गयी। समुद्र के हटने के बाद ही ब्रह्मपुत्र आसाम के मार्ग से बंगाल मे व्याकर गंगा से मिली। इधर राजपुताने का समुद्र भी सूखा। पहिले सरस्वती इत्री समुद्र में गिरती थी। ज्यों ज्यो समुद्र सूखा उसकी जगह रेतने ली। पूर्व मे जो निद्या हिमालय से मिट्टो लाती थीं, उससे युक्तप्रान्त, बिहार त्रीर बंगाल बने परन्तु दिच्चण में ऐसी कोई चीज न थी। इसिलये मिट्टो न पड़ सकी ख्रौर पानी के नीचे का बाद्ध रह गया। उस समुद्र की यादगार अब साँभर भील रह गयी है। सरस्वती जो किसी समय महा नदी थी आज एक छोटी सी नदी रह गयी है। वह राजपुताने की रेत में आकर समाप्त हो जाती है। अब सरस्वती नाम तक का लोप हो गया है। घग्घर नाम रह गया है जो स्यात् दृशद्वती के लिये भी आता है। हिन्दू लोग अपने चित्त

को यों सन्तोष दे लेते हैं कि सरस्वती की गुप्त धारा प्रयाग में त्रिवेणी संगम में विद्यमान है। उत्तर का समुद्र भी श्रव सूख गया। उसकी यादगार कास्पियन सागर, श्ररल सागर तथा उस प्रदेश की दूसरी बड़ी बड़ी भीलों की बदौलत बनी हुई है। जहाँ पश्चिम का समुद्र सुले-मान पहाड़ तक जाता था वहाँ श्राज सिन्ध प्रान्त का एक भाग बस गया है। इस संबंध में प्रथम परिशिष्ट श्रवश्य देखना चाहिये।

भूगर्म शास्त्र के अनुसार यह परिवर्तन पिछले २५ से ५० हजार वर्ष के भीतर हुए हैं। देखना यह चाहिये कि वेदों, में इन बातों की खोर कहीं संकेत है या नहीं। यूरोपियन विद्वानों ने इन संकेतों को ढूंढना अनावश्यक सममा। किसी ने प्रमाण उनके सामने रखने का प्रयत्न किया भी तो उन्होंने अपना अस्वारस्य दिखलाया। इसका कारण यह था कि एक तो वह वेदमंत्रों को इतना पुराना मानने को ही तैयार नहीं होते थे, दूसरे यह बातें उनके मध्य एशिया वाले मत के विरुद्ध जाती थीं।

वह तो यहाँ तक मानने को तैयार नहीं थे कि वैदिक आय्यों को समुद्र का प्रत्यच्च ज्ञान था। उनका यह कहना था कि या तो वेदों में समुद्र का कहीं उछेख नहीं है, या यदि है तो वह सुनी सुनायी बातों के आधार पर। स्वयं आय्यों के देश में समुद्र नहीं था। उनको ऐसा कहने का अवसर यों मिल जाता है कि सिन्धु शब्द समुद्रवाची होने के साथ ही सिन्धु नदी का नाम है और सामान्य नदीं के भी अर्थ में आता है। इसलिये प्रसङ्ग के अनुसार टीका करनी होगी। ऋग्वेद के १ ले मंडल के ४६ वें सूक्त का दूसरा मंत्र अश्विनों को सिन्धुमातरा कहता है। यहाँ सिन्धु का अर्थ समुद्र ही हो सकता है, क्योंकि सूर्योद्य के पहिले दोनो अश्विन पूर्व समुद्र से उसी प्रकार निकलते हैं जैसे बचा माता के गर्भ से निकलता है। यहाँ समुद्रमातरा का अर्थ है 'समुद्र है माता जिनकी'। परन्तु ३ रे मंडल के ३६ वें सूक्त के ७ वें मंत्र में स्पष्ट ही इस शब्द का प्रयोग नदीं के अर्थ में हुआ है। 'समुद्रेग सिन्धवो यादनाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भरन्तः' जैसे समुद्र से संगति की याचना

करने वाली सिन्धुएं उसको जल से भरती हैं, वैसे ही अध्वर्षु आदि यज्ञ करने वाले इन्द्र को सोम से तुष्ट करते हैं। ऋक्, मं० ५, सूक्त ८५ का ६ वां मंत्र कहता है:—

इमायूनु कवितमस्य मायां मही देवस्य न किरादधर्प । एकं यदुद्ना न पृण्यान्त्येनीरा सिञ्चन्तीरवनयः समुद्रम् ॥

यह महाप्रज्ञ देव वरुण की महती माया है कि इतनी वेगवती नदिया मिलकर भी समुद्र को जल से नहीं भर सकतीं।

### ऋक् ७—८८,३ में वशिष्ट कहते हैं :—

त्रायद्गुहाव वरुग्ध्य नावं प्रयत्समुद्रमरियान मध्यम् । त्र्याधयदपांस्मुभिश्चगव प्रेख ईरतयावहै शुगेकम् ॥

जब वरुग के प्रसन्न होने पर मै उनके साथ नाव मे समुद्र के मन्य मे गया तो वहाँ श्रोर भो नावे चल रही थीं उनके साथ हम चले श्रोर समुद्र की लहरों में भूले का सा मुख मिल रहा था।

प्रथम मग्डल के ११६ वें सूक्त के ४ थे और ५ वें मंत्र में यह कथा है कि सुज्यु अपने साथियों के साथ समुद्र में तीन दिन रात तक इधर उधर भटकता रहा। उसको अश्विनों ने वहाँ से बचाया। वहाँ पर समुद्र के विशेषणों में आलंबन रहित, भूप्रदेश रहित, सहारे के लिये पकड़ने योग्य शाखा आदि से रहित ऐसे शब्द आये हैं। अश्विनों की नौका को शतपद कहा है। सौपद का अर्थ सम्भवतः सौ डांडों से खेयी जाने वाली होगा। कम से कम यह बड़ी नाव, जहाज का सूचक है।

इन अवतरणों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इन आय्यों को समुद्र का परिचय था और ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है कि यह बातें सुनी सुनायी कहानियों के आधार पर कही गयी हैं। अब यह देखना है कि जिन समुद्रों का उनको पता था वह उनके देश के किस ओर थे। दशम मण्डल के १३६ वें सुक्त का ५ वां मंत्र कहता है:—

> वातज्ञ्याश्वो वायोः सखायो देवेषितो मुनिः । उभासमुद्रावाचेति यश्चपूर्व उतापरः ॥

वायुमोक्ता, द्योतमान स्टर्थ जैसे रूपवाले, वायु के सक्षा मुनि (करिकत नाम के ऋषि ) दोनो समुद्रों के पास जाते है। कोन दोनो रामुद्र, वह जो पूर्व में है और दूरारा जो पश्चिम में है।

यह स्पष्ट है कि पश्चिम का समुद्र वही होगा जिसमे सिन्धु गिरती थी श्रीर पूर्व का समुद्र वह जिसमे उन दिनो गंगा यमुना गिरती थी। यह शब्द बंगाल की खाड़ी के लिये नहीं श्रा सकता। ऋग्वेद मे गंगा की पूर्व की न तो किसी नदी का नाम है न किसी स्थान का। पूर्वी समुद्र तो उन दिनो वहाँ था जहाँ श्राज युक्तप्रान्त बसा है। कहीं कही पर चारों श्रोर के समुद्रों का भी उल्लेख है। उदाहरण के लिये:—

रायः समुद्राँ रचतुरोस्यत्यं सोमविश्वतः । चापवस्य सहस्त्रिणः

(ऋक् ९—३४,६)

हे सोम धनपूर्ण चारो रागुद्र तथा राहको ( द्यर्थात् ऋपरिमित ) कामनायें हमको पूर्णतया दो।

जहाँ जहाँ सरस्वती के समुद्र मे गिरने का जिक्र आया है वहाँ वहाँ दिचिएस्थ रामुद्र की ओर तो साफ ही रांकेत है। पर्वत का कितना अच्छा वर्णन है:—

भुना एव वः वितरो छुने तुने छेमकामासः सदसो न युअते । श्रजुर्यासो हरियाचो हरिद्रव श्रा द्यां रवेगा पृथिवीमगुश्रुतुः ॥

( ऋक् १०—९४,१२ )

युग युग यह पहाड़ ध्रुव अचल खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सभी इच्छाए पिरपूर्ण हो गयी है और इन्हे कही आने जाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने सोम का भोग किया है, जराहीन हैं। हरियाली से भरे हुए हैं और पृथिवी को मधुर रव से (चिड़ियों के कलगान या पेड़ों में से बहने वाली हवा की आवाज़ से) पिरपूर्ण करते हैं।

डस समय भौगर्भिक डपद्रव भी हुये थे, डनकी श्रोर इस प्रकार संकेत है:— यः पृथिवीं व्यथभानामहहद्यः पर्वतान्त्रकृषितौ व्यरम्यात् । यो यन्तरित्त निमगे वरीयो यो द्यामस्तम्नात्म जनास दन्द्रः ॥

(ऋक २-१२,२)

हे लोगो, इन्द्र वह है जिसने व्यथित (हिलती डोलती) पृथिवी को हड किया, जिसने कुपित (इतस्ततः चचल) पर्वतो को शान्त किया, जिसने विस्तृत अन्तरिक्ष को फैलाया, जिसने आकाश को स्थिर किया।

उसी प्रचार २ रे मंडल के १७ सूक्त का ५ वां मंत्र कहता है:--

स प्राचीनान्पर्वतान् दंहदोजसा धराचीनमत्कग्गोदपामपः। श्रधारयत्पृथिवीं विश्वधाय समस्त्रश्नान्मायया द्यामवस्त्रसः॥

उसने प्राचीन इधर उधर चलनेवाले पर्वतों को अपने बल से दृढ किया, बादलों के जलको नीचे गिराया, विश्वधारिणी पृथ्वी को स्थिर किया और धुलोक, आकाश, का स्तम्भन किया।

प्रत्यच्च ही इन मंत्रों में उस काल की स्मृति है जब कि हिमाल-यादि पर्वत भूगर्भ से ऊपर उठ रहे थे, भूकम्प बराबर आते थे, ज्वालामुख विस्फोट होता था। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार उस समय पृथ्वी पर यही सब परिवर्तन हो रहे थे।

सप्तसिन्धव के सम्बन्ध में यह तो लिखा जा ही चुका है कि वह शीतप्रधान था। सर्दी कड़ी पड़ती थी इसका बड़ा प्रमाण यह है कि साल की गणना हिमों से करते थे। साथ ही वर्षा भी खूब होती थी। एक अवतरण हम दे चुके हैं। दो एक और देना पर्च्याप्त है:—

श्रदर्रुत्समसृजो विखानित्वयर्णावान्बद्वधानाँ श्ररम्णाः । महान्तिमन्द्र पर्वतं वियद्धः भृजोविधारा श्रवदानयं हन् ॥ (श्रद्धः ५-३२,१)

हे इन्द्र तुमने बादलों को फाड़ डाला, तुमने जल के प्रवाह के द्वार खोल दिये, तुमने अवरुद्ध धाराश्चों को मुक्त कर दिया श्रीर दानव ( वृत्र ) को मार कर जल को गिराया।

इसी प्रकार प्रथम मण्डल के ५४वें सूक्त का १०वां मंत्र कहता है:--

अपामितष्ठद्वरुगह्वरं तमोन्तर्वृत्रस्य जटरेषु पर्वतः । अभीमिन्द्रो नहो वत्रिगा हिता विश्वा अनुष्टाः प्रवगोषु जिन्नते ॥

जल की धारा को अधिरे ने रोक लिया था। हुत्र ने अपने पेट में बादल रख लिया था । इन्द्र ने उसको मार कर जल को पृथ्वी के नीचे से नीचे भागो पर गिरा दिया।

इस प्रकार के मंत्र यह दिखलाते है कि वर्षा—सामान्य वर्षा नहीं, वरन् गिहरा जलपात—उन लोगों का बहुत ही परिचित दिन्वषय या जिसका वर्णन वह लोग बारंबार उसी प्रकार करते हैं जैसे पीछे के किव वर्षा के वर्णन में मुग्ध हो जाते हैं। यह भी ध्यान देने की बात हैं कि प्रीष्म का इस प्रकार उल्लेख नहीं छाता। इससे यह अनुमान होता है कि वहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती थी। आज उस प्रदेश में यह वात नहीं है। पंजाब में जाड़ों में तो कड़ी सदीं पड़ती है परन्तु गर्मियों में गर्मी भी उतनी ही कड़ी पड़ती है। वर्षा साधारण होती है। इस ऋतु परिवर्तन का कारण यह है कि इस प्रान्त के चारों ओर का समुद्र सूख गया और एक छोर पानी की जगह विस्तृत मरुभूमि ने ले ली है। इन समुद्रों से भाप बनकर वर्षा भी होती थी और पहाड़ो पर बर्फ भी जमा होती थी। अब दोनों बातों में कभी हो गयी है। इसलिये जलवायु सूखा हो गया और निदयों में भी उतना जल नहीं रह गया।

यही वह प्रदेश था जिसमे वेदों के अनुसार आर्थ्य लोग रहते थे। इसको देवकृतयोनि—ईश्वरनिर्मित देश मानते थे। इसके पहाड़, इसकी भूमि, इसकी निद्यां, उनको प्यारी थीं। यही उनकी संस्कृति का उदय और विकास हुआ। यही उनका अभ्युद्य हुआ और यहीं उनको निःश्रेयस की दीचा मिली। यह पुनः पुनः स्मरण रखने की बात है कि वेद कही इस बात का संकेत भी नहीं करते कि इस प्रदेश में बसने के पूर्व आय्यों के पूर्वज कहीं अन्यत्र बसते थे। उनको न तो गंगा से पूर्व के भूभाग का पता था न अफगानिस्तान के पश्चिम के किसी देश का परिचय था। अतः वह इसी को अपना आदि निवास। मानते थे और आज तक भी हिन्दू लोग परम्परया ऐसा ही मानते आये हैं।

# पाँचवाँ ऋध्याय

### श्रवेस्ता मे संकेत

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं पारसियों, अर्थात् प्राचीन ईरानी आर्थों, के धर्म प्रंथ का नाम अवेस्ता है। वह जेन्द अर्थात् पुरानी ईरानी (फारसी) भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती है। उदाहरण के लिये इन वाक्यों को देखिये:—

ह्यत ता ऊर्वाता सशया या मजदायो ददाता खीति चा यनीति चा... यत ऐपि ताईश अघहती ऊरता (भाषा )

मज्द ने हमको जो यह दो स्व ( श्रात्माए दीं ) इनमें से जो ऊची है वह धर्म्म की श्रोर सकेत करती है श्रीर नीची श्रनीति की श्रोर ते जाती है। हमारे सब काम इन्हीं दोनों के द्वारा होते हैं।

कत वे चन्नेम मज़दा, यथा नाद्यो हरूमी....परे वस्खेमा...यथा .....ऊर्नेंद्यास.....त्र्यपेनी पैति (गाथा )

हे मन्द, हमको सिखाओं कि वह कौन सा उत्सर्ग, कौनसा धैर्य्य, कौन सा वैराग्य है जो हमको तुमसे मिला दे और आत्मज्ञान करा दे।

श्रवेस्ता के अनुसार जगत का रचिंदा, धारियता, धर्मतत्व श्रहुर मज्द [ श्रसुरमहन्—महा श्रसुर या महत् (परावुद्धि ) सम्पन्न श्रसुर या श्रसुर मेधा (मेधा देनेवाला) श्रसुर ] है। स्मरण रहे कि वेदो में भी देव या ईश्वर के लिये श्रसुर शब्द का प्रयोग हुत्रा है और वृत्रासुर दैत्य को देव कहा गया है। इनका नाम वरन (वरुण्) भी है। यह श्रसुर विश्ववेदा (सर्वज्ञ श्रसुर) भी कहलाते हैं। इनके साथ ही जगत् में एक श्रधम्म भी है। उसका नाम श्रंप्रमैन्यु है। वह श्रसुर महत् के कामों में विष्न डाला करता है श्रीर उसको सफलता भी होती है पर श्रन्त में उसकी हार होगी।

इस धर्म की मुख्य बातें अवेस्ता में ऐसे उपदेशों के रूप में दिख-लायी गयी हैं जो समय समय पर असुर महत्ने जरथुश्त्र को दीं। जरथुश्त्र को अवेस्ता का ऋषि कहना चाहिये। उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया इसलिये कुछ लोग इसको जरथुश्त्री धर्म कहते हैं।

श्रवेस्ता की पहिली पुस्तक वेन्दिदाद के प्रथम फर्गई ( श्रध्याय ) में कुछ ऐसे वाक्य है जिनसे श्राय्यों के श्रादिम निवास की श्रोर कुछ संकेत होता है । उनका श्रागे काम पड़ेगा । इस लिये हम उस फर्गई का श्रतवाद दिये देते हैं:—

- १. ब्रहुरमञ्द ने स्पितम । ज़रशुश्त्र से यों कहा:
- २. मैने पत्येक देश को उसके नियासियों की दृष्टि में प्यारा बना दिया है, चाढे उसमें कोई गुण न हो। यदि मैं ऐसा न करता कि हर देश के रहने वाले अपने गुण्रहित देश से भी प्यार करें, तो सारी पृथ्वी के मनुष्य ऐर्व्यंन वेइजो पर ही आक्रमण कर बैठते।
- ३. मै, ब्राहुरमज्द, ने जिन प्रब्छे देशा की सृष्टि की उनमे सर्वर्षथम ऐर्य्यन वेइजो<sup>२</sup> हे, जो शुभ नदी दैल्य<sup>3</sup> के किनारे हे।

तब वहा अग्र मैन्यु आया। वह मृत्युस्वरूप है। उसने अपनी माया से नदी में स्पं उस्पन्न किया और जाड़े का ऋरु उत्पन्न किया। यह देवों का काम है।

१ स्पितम—सबसे बडा धर्मात्मा, उदार, उपकारी।

२ ऐर्प्यन वेइजो---ग्राप्यों का बीज। इस देश का जो वर्णन दिया गया है उससे श्रनुमान किया जाता है कि यह स्थान कही ध्रुवप्रदेश में है। कुछ लोग सम-मते है कि यह स्थान ईरान के उत्तर में कही है।

३ अरक्सीज़ नदी को ही दैत्या समम्तते हैं। पर वहां दस महीने के जाडे वाली बात नहीं घटती। इस शब्द का उच्चारएा प्राय ईरान वैज होता है। यह भी कहना आवश्यक है कि स्वतंत्र रूप से वेइजो या वैज जैसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ बीज हो।

४ अरक्सीज़ नदी के किनारे सर्प मिलते है। परन्तु मूल में अहि शब्द आया है। अहि का अर्थ सर्प भी है परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वृत्रामुरवध की कथा में वेद में वृत्रामुर को अहि कहा गया है।

प्र वेदों में कही कही त्रमुर उसी त्रार्थ में त्राया है जो उसका ज़ेंन्द में है। यह

- ४. वहाँ जाड़े के दस महीने हैं, गर्मा के दो महीने हैं। यह दो महीने भी जल के लिये, पृथ्वी के लिये त्रीर बृक्षों के लिये ठडे है। वहाँ अपनी सारी बुराहयों के साथ जाड़ा पड़ता है।
- ५. मैने जो दूसरा श्रच्छा देश बनाया वह सुम्ध में का मैदान था। तब वहाँ श्रव्र मैन्यु श्राया, जो मृत्युस्वरूप है। उसने श्रपनी माया से स्कैत्य मक्खी उत्पन्न की जो गाय बैलो को मार डालती है।
- ३. मैने जो तीसरा अच्छा देश बनाया वह बलवान, पवित्र मोउरि था। तब मृत्युत्वरूपी अप्रमैन्यु ने आकर अपनी माया से पापात्मक वासनाओं को उत्पन्न किया।
- ७. मैने जिस चौथे श्रच्छे देश की सृष्टि की वह ऊचे मःडोवाला सुन्दर बरिब्ध<sup>3</sup> था।

तब श्रश्मैन्यु ने, जो मृत्युरूपी है, श्राकर श्रपनी माया से ब्रवट उत्पन्न किया।

प्र. मैने जिस पाँचवे अञ्छे देश की सृष्टि की वह निशय है जो मोउर और बरिब्ध के बीच में है।

वहा मृत्युस्वरुपी अध्रभेन्यु ने आकर अपनी माया से अश्रद्धा का पाप उत्पन्न किया।

९. मैने जिस छुठे अच्छे देश की सृष्टि की वह हरोयु और उसकी भील है।

वहा मृत्युरूपी अग्रमैन्यु ने अपनी माया से रगीन (छीटेदार) मच्छर उत्पन्न किया।

बही ऋर्थ है जो पीछे से सुर शब्द का हुआ। सुर का ऋर्थ है देव। ऋवेस्ता में देव शब्द उसी ऋर्थ में प्रयुक्त होता है जिस ऋर्थ मे वेदों में दैत्य शब्द आता है। यहां बात आज तक फ़ारसी में देव शब्द मे चली आयी है।

- १ सुग्ध सम्भवत समरकन्द, मध्य एशिया में
- २ मोउ६- सम्भवत दिच्छा रूस में मर्व
- ३ बरिब्ध-सम्भवतः बल्ख् (बोख्रारा के पास, तुर्किस्तान में )
- ४ निशय—-ठीक नहीं कहा जा सकता । इस नाम के कई नगर थे पर मोउर श्रोर बरिच्ध के बीच में किसी का पता नहीं चलता ।
  - प्र हरोयु=हेरात । वहां किसी भील का ठीक पता नही चलता ।

१०. जिस सातवें अञ्छे देश की मैने सृष्टि की वह दुष्ट छायाओं वाला वैकरेत १ था।

वह। मृत्युस्वरूपी अग्रमेन्यु ने आकर अपनी माया से पैरिक ज्ञायैति को उत्पन्न किया जो करशस्प के से चिपक गया।

११. मैने जिस আठवे অच्छे देश की सृष्टि की वह ऋच्छी गोचरभूमि वाला उर्वेष्था।

वहां मृत्युस्वरूपी अप्रमैन्यु ने अपनी माया से अभिमान का पाप उत्पन्न किया।

- १२. नवा अच्छा देश जिसकी मैने सृष्टि की वह वेहकन में क्नेन्त था। वहा मृत्युस्वरूपी अश्रमेन्यु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न किया जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं हे अर्थात् अप्राकृतिक पाप।
- १३. जिस दसवे अञ्छे देश की मैंने सृष्टि की वह सुन्दर हरहवेति है। वहा मृत्युस्वरूपी अग्रमैन्यु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न किया जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है, अर्थात् सुरदों को गाड़ने का पाप ।
  - १ वैकरेत-कुछ लोगों का ख़ियाल है कि यह कापुल (काबुल) का नाम है।
- र श्रवेस्ता में एक प्रकार की देवकन्याओं का ज़िक आता है जिनको कभी कभी तो दुष्ट देवगण ( अर्थात वैदिक शब्दो में दैत्यगण ) उठा ले जाते है और फिर उनका उद्धार होता है, कभी कभी वह देवों से मिलकर अच्छे लोगों को छलती है। उनका स्वरूप अप्सराओं जैसा हुआ। यही पैरिक शब्द पीछे से परी हो गया।
- ३ करशस्य एक वीरात्मा थे। उन्होंने कई अच्छे और उन्ने ख्य काम किये। अन्त में वह ज्ञाथैति नामी पैरिक के वश में आगये। उसने उन्हें निदावस्था में अंग्र मैन्यु को सौंप दिया। अभी वह सोते पड़े हुए है पर एक दिन उनका भी छुटकारा होगा।
- ४ उर्व कुछ ठीक पता नहीं चलता। कुछ लोगों का ख़ियाल है कि यह जगह कहीं ख़ुरासान में है। सम्भवतः इस्फ़्हान के आसपास की भूमि उर्व रही होगी। [संस्कृत उर्वर—हराभरा]
- ५ वेह्नकन—सम्भवतः जार्जन ( जार्जिया ? )। छ्नेन्त उस प्रदेश की एक नदी ( जार्जन ) का नाम है।
  - ६ इरहवैति-इस्त
- ७ तृतीय फ़र्गर्द में ऋहुरमज्द कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मुरदे को पृथ्वी में गाइकर दो वर्ष के भीतर न निकाल ले तो उसके लिये कोई प्रायिक्चल नहीं है।

१४. जिस ग्यारहवे देश की मैंने सृष्टि की वह तेजःपूर्ण प्रकाशमाम हैतमन्त<sup>9</sup> था।

वहा मृत्युस्वरूपी श्रग्रमैन्यु ने श्रपनी माया से यतुश्रों के जादूर को उत्पन्न किया।

- १५. यतुत्रों का स्वभाव इस प्रकार श्रपने को प्रकट करता है; यह उनकी कुदृष्टि से प्रकट होता है और जब जादूगर श्रपने मत्र पढता है तो भयानक प्रकार के जादू के काम होते हैं।
- १६. जिस बारहवे देश की मैंने सृष्टि की वह तीनों उपजातियों वाला रघ<sup>3</sup> था।

वहा श्रमभैन्यु ने अपनी माया से पूर्ण श्रविश्वास (श्रश्रद्वा) का पाप उत्पन्न किया।

१७. जिस तेरहवे श्रच्छे देश की मैने सृष्टि की वह बलवान, पविश चख<sup>र</sup> था।

वहा मृत्युस्वरूपी अप्रमैन्यु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न किया जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है, अथीत् मुदों को जलाने का पाप ।

रैद. जिस चौदहवे अच्छे देश की मैने सृष्टि की वह चतुष्कोण वरेन श्रा जिसके लिये थूं तौन के जन्म लिया जिन्होंने दाहक नाम के आहि को मारा।

#### १ हैतुमन्त=हेल्मण्ड

२ यतुत्रों का जादू—वेदों में भी यतुत्रों का उल्लेख है। यह एक प्रकार के मायावी प्राणी थे जो भांति भांति के रूप धारण करते और दूसरे प्रकारों से लोगों को तंग करते थे। कुछ मनुष्य भी यतुत्रों की भांति जादूगर होते थे। यह लोग मंत्र पढ़कर भांति भांति के दुष्ट चमत्कार दिखलाते थे।

- ३ रघ=रई ( एक मत के त्र्यनुसार जरथुश्त्र का जन्मस्थान )
- प्रश्राठवें फूर्गर्द में श्राहुरमज्द कहते हैं कि यदि मज्द के उपासक किसी को सुद्रों जलाते देख लें तो उसे मार डाले।
- ६ वरेन—पृथ्वी पर कहा है, इसका पता नहीं। कथा यह है कि चतुष्कोण वेरन (संस्कृत वरुण=त्राकाश, स्वर्ग) में ७ थ्रेतौन आथ्व्य ने ऋहि दाहक को मारा जिसको ३ मुँह, ३ सिर, ६ ऑखे थी। ८ ऋग्वेद के ऋनुसार त्रैतन या त्रित आप्त्य ने ऋहि को मारा जिसके ३ सिर और ६ आँखें थी।

तत्र वहा मृत्युस्वरूरी अग्रमैन्यु ने अपनी माया से स्त्रियो मे असाधारण रक्त झात्र भ और विदेशी नरेशो का अत्याचार उत्पन्न किया।

१९. जिस पन्द्रहवे अच्छे देश को मैने उत्पन्न किया वह हम हिन्दु था। ता मृत्यु हारू शी अपमैन्यु ने अपनी माया से स्त्रियों मे असाधारण प्रसव श्रीर भीषण गरमी उत्पन्न की।

२० जिस सोलहवे अच्छे देश की मैने सृष्टि की वह रघ<sup>3</sup> के किनारे की मूमि थी, जहा लोग बिना सिर<sup>४</sup> के रहते हैं।

तव मृत्युस्वरूपी अधमेन्यु ने अपनी माया से जाड़ा उत्पन्न किया, जो देवों का काम है।

२१ और भी कई देश हैं जो सुन्दर, गम्भीर, प्रकाशमान, सम्पन्न और उपादेय हैं।

कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि इस फर्गर्द में उन देशों का उल्लेख है जिनमें ईरानी आर्ट्यों ने अपने आदिम स्थान से चल कर यात्रा की। यह बात ठींक नहीं जैंचती। यदि यह मान लिया जाय कि ऐर्ट्यन वेइजो उनका मूलस्थान था तो रंघ (इराक्त) उनका अन्तिम स्थान हुआ। पर उनका अन्तिम घर तो ईरान था, उसका जिक ही नहीं है। आदि में ऐर्ट्यन वेइजो और अन्त में रंघ देने का एक कारण यह प्रतीत होता है कि उन लोगों को एक कथा है कि स्वर्ग से दो निद्याँ, वंगुहां और रंघ, निकली थी, जिन्होंने सारी पृथ्वी का वेष्टन कर लिया था। इसिलये इस सूची में वंगुहों के किनारे के एक नगर से आरम्भ किया और रंघ के किनारे आकर समाप्त किया।

<sup>9</sup> यदि किसी स्त्री को रजोदर्शन के समय या दूसरे समय रक्तस्नाव हो तो उसके लिये १६ वें फुर्गर्द में लंबा चौड़ा विधान दिया है।

२ इप्तहिन्दु-सप्तसिन्धव

३ रंघ के किनारे की भूमि - श्ररविस्ताने रूम-इराक

४ बिना सिर के लोग-पृथ्वी पर तो ऐसा कोई देश हो ही नहीं सकता। इसिलिये इसका अर्थ किया जाता है 'जो लोग अपने सर्दार को सर्दार नहीं मानते—उद्ण्ड' इसरा अर्थ है 'जो लोग धर्म्म के प्रति विद्रोह करते हैं ' अर्थात् जो लोग इस सदम्म के अनुयायी नहीं हैं।

फिर इन देशों में कोई क्रम नहीं है। यात्रा यदि इस प्रकार हुई तो इसका अर्थ यह हुआ कि आध्ये लोग कभी पूरव से पिच्छम गये, कभी पिच्छम से पृरव गये, कभी उत्तर पहुँचे तो वभी दिक्खन लौटे। यह विचित्र ढंग से मारे भारे फिरना हुआ। इन देशों को छोड़ने के कारण भी असाधारण हैं। जहाँ अंग्रमैन्यु ने गर्मी या सर्दी या कोई दु:ख दायी जीव जन्तु उत्पन्न कर दिया वहाँ से चले जाना तो समम में आता है परन्तु अभिमान या मुदों का गाड़ा जाना कैसे देशत्याग का कारण हुआ यह ठीक ठीक समम में नहीं आता। अस्तु, इस फर्गर्द से आध्यों के निवास के संबंध में विद्वानों को कुछ संकेत मिलता है।

# छठवां ऋध्याय

# देवासुर संग्राम

देव शब्द दिव् धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चमकना। अतः जो चमकता है, प्रकाशमान है, वह देव हैं। इन्द्र, वरुण, अनिन, सूर्य्य आदि के लिये इस शब्द का प्रयोग हुआ है। असुर वह है जो असु वाला है, जिसमें प्राण् शक्ति है, जो बलवान है। यह शब्द भी देवों के लिये प्रयुक्त हुआ है। परन्तु पीछे से व्यवहार में अन्तर पड़ा। यों तो जैसा हम दिखला चुके हैं वृत्र को भी देव की उपाधि दी गयी परन्तु अप्टग्वेदिक काल में ही धीरे धीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिये और असुर शब्द उनके बलवान शत्रुओं, दैत्यों, के लिये व्यवहृत होने लगा। इसके बाद न तो कोई दैत्य देव कहलाया न कोई देव असुर कह कर पुकारा गया। साधारण हिन्दू की तो यही धारणा है कि जो सुर (देव) नहीं हैं वह असुर है।

परन्तु आय्यों की सभी शाखाओं में यह परिवर्तन नहीं हुआ। एक शाखा ने अमुर शब्द का प्रयोग पुराने अर्थ में जारी रक्खा। उसने देवाधिदेव को उसी पुरानी उपाधि अमुर महत् (अहुर मजद) से पुकारने की परम्परा बना रक्खी। परिणाम यह हुआ कि एक शाखा अमुरोपासक, दूसरी देवोपासक हो गयो। पहिली शाखा के लिये अमुर राब्द बुरा, देव शब्द अच्छा, दूसरी के लिये अमुर शब्द अच्छा देव शब्द बुरा हो गया। एक ने दूसरे को अमुर पूजक या देवपूजक कह कर निंच ठहराया। यह बात आज तक चली आती है। उनके बंशजों में इन शब्दों का इन्हीं उलटे अथीं में चलन है। हिन्दू देवों को पूजता

१ जैसे, त्वं राजेन्द्र ये च देवा रत्ता नृत्पाद्यसुर त्वमस्मान् । त्वं सप्तिर्त्तमघवा नस्तक्त्रस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः । (ऋक् १-१७४,१) इसमें इंद्र को असुर कह कर संबोधित। किया है ।

श्रीर श्रमुरों को कोसता है, पारसी श्रमुरों को पूजता श्रीर देवों को गाली देता है।

यह विचित्र बात है पर सत्य है। दोनों शब्द प्राचीन है, एक ही भाषा के भएडार के हैं, किसी समय मे इनके प्रयोग के विषय में कोई मतभेद नहीं था। परन्त पीछे से इस मतभेद ने गहिरे द्वेष का रूप पकड़ा। अवश्य ही असर और देव शब्द भगड़े के कारणों के प्रतीक बन गये होंगे। ऋौर बातों से भी दो रायें रही होगी। वह बातें क्या थीं इसका इस समय ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ का अनुमान हो सकता है। क्रमशः एक मत के अनुयायी देवों के मंडे के नीचे आ खड़े हुए, दूसरे पच के मानने वाले ऋसुर सेना में भरती हो गये। दो दल बन जाने के बाद तो छोटी छोटी बातो का महत्त्व और भी बढ़ जाता है श्रौर श्रापस मे विरोध कराने वाली हजार बाते मिल जाती हैं। एक ही उदाहरण लीजिये। वैदिक आर्थ्य और उनके वंशज आज तक मुदाँ े को जलाते हैं परन्तु पिछले अध्याय में हम देख चुके है कि अवस्ता में इसको ऐसा पाप माना है जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त का विधान ही नहीं है। पारसी लोग कहते है कि सुद्दी जलाना ऋमि को, जिसकी पूजा की जाती है, अपिवत्र करना है। सम्भवतः ऐसे ही विचार आज से कई हजार वर्ष पहिले उनके पूर्वजो के मन में उठे होगे और इस बात पर श्रापस में विवाद हुआ होगा परन्तु यह भगड़ा बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि उसका निपटारा श्रसम्भव हो गया।

तमाशे की बात तो यह है कि यह निर्विवाद है कि दोनो सम्प्रदायों का मूल एक है। वैदिक उपासना में मित्र और वरुण का बड़ा महत्त्व है। बहुत स्थलों में तो इनका मित्रावरण के नाम से एक साथ आद्धान होता है। मित्र सूर्य्य का नाम है। सूर्य्य प्रकाशमान दिन के स्वामी हैं। वरुण रात्रि के स्वामी है। चंद्र-तारादि से सुशाभित आकाश का नाम वरुण है। आकाश नीलवर्ण है, महान् विस्तार वाला है। इन गुणों के कारण उसकी समुद्र से समता है। अतः वरुण का राज्य समुद्र में पहुँचा। उनको जल के अधिपति का पद प्राप्त हुआ। आज कल मित्र

नाम से तो कोई पूजा करता नहीं, सूर्य्य के नामों का स्तवपाठ करते हुए सिवता, भग, आदित्य के साथ मित्र शब्द भी आ जाता है। वरुण का भी पद गिर गया है। हिन्दू देवसूची में उनका अतिप्राचीन वैदिककाल जैसा महत्त्व नहीं है परन्तु जल के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं।

श्रवेस्ता मे मित्र का श्रव भी वही स्थान है। उनका नाम भिश्र है। वह ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट श्रमिव्यक्ति हैं। उनके द्वारा ही श्राज भी पारसी लोग भगवदुपासना करते हैं। वरुगा भी वरन नाम से वर्तमान है।

तीसरे देव जिनका वैदिक उपासना में महत्व है अग्नि है। ऋग्वेद का पहिला मंत्र अग्नि की अर्चा करता है।

श्रिवानीळ पुरोहितम् । यज्ञस्यदेवमृतिजम् । होतारं रज्ञधातमम् ।

श्रिप्त देवों के पुरोहित हैं। पुरोहित का अर्थ है आगे रक्खा हुआ। श्रिप्त में श्राहुति देकर ही देवों को तुष्ट किया जा सकता है। श्रितः अन्य सभी देवों की उपासना श्रिप्त के ही द्वारा हो सकती है। श्राज हिन्दुओं में वैदिक पूजा डठ गयी है। यह यागादि का चलन कम है, इसलिये श्रिप्त का भी वह पुराना स्थान नहीं रहा।

पारिसयों में श्रिप्त का वही पुराना पद है। सूर्व्य सब जगह श्रौर सब समय लभ्य नहीं हो सकते श्रतः सूर्व्य के बाद ईश्वर की दूसरी दिव्य श्रिभव्यक्ति श्रिप्त के ही द्वारा पारसी लोग उपासना करते हैं। उनके मन्दिरों में जिस श्राग मे नित्य श्रिप्तहोत्र होता है वह हजारों वर्षों से चली श्रा रही है।

वैदिक आय्यों में सोमपान की प्रथा न्यापक थी। आज यह प्रथा ऐसी उठ गयी कि किसी को यह पता नहीं है कि सोम किस पौधे का नाम था। पारसी भी आज इस प्रथा को छोड़ चुके है परन्तु वेदों की भाँ ति अवेस्ता मे भी सोम की महिमा गायी गयी है। उसका नाम हौम दिया हुआ है। [स का ह हो जाना ईरानी उचारण की विशेषता है, यया सप्त का हप्त, सिन्धु का हिन्दु ]। वायु तथा और भी कई वैदिक

देव श्रीर महापुरुष इसी प्रकार सिलते हैं। वेदों से विवस्वान् (सूर्य्य) के पुत्र यम का जिक्र है। श्रवेश्ता में यह विवनघत के पुत्र यिम हो जाते हैं।

परन्तु जहाँ इत ी बातें मिलती है वहाँ एक बात मे आकाश पाताल का अन्तर है। बैदिक आर्थ्य मिन्न, बहुगा, आग्नि, हृद्र, भग, पूषा, दोनो अश्विनों का नाम लेता है, उनका स्तव गान करता है, उनकी कीर्ति को इस प्रकार स्थापित करता है कि वह इनसे बड़ा किसी को नहीं मानता। कहीं अग्नि सबसे बड़े प्रतीत होते हैं, कहीं मिन्न, कही वहुगा और कहीं कहीं यह प्रत्यच्च प्रकट कर दिया जाता है कि इतने पृथक ईश्वर नहीं हो सकते। अध्यवेद स्वयं पूछता है 'करमें देवाय हिषण विधेम ' इम किस देव को आहुति अपित करे और अध्यवेद ही स्पष्ट उत्तर देता है 'एकं सत् विप्रा बहुण वदन्ति'—सहस्तु एक है, विद्वान् लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं।

पैर जहाँ यह सब विचार हैं, वहाँ इन्द्र की उपासना भी है। जितनी स्तुति इन्द्र की है उतनी किसी और देव की नहीं है, सब देवों की मिलकर भी नहीं है। इन्द्र में सब देवों के गुगा वर्तमान हैं, वह सब देवों से बड़े हैं, वह सबसे बलवान, मेघावी, कीर्तिमान, तेजस्वी देव हैं, उनके बराबर कोई उपास्य नहीं है, उनके समान मनुष्यों का कल्यागा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इन्द्र, ब्रुप्तम, ब्रुप्ता, मधवा, शतकतु आदि अनेक नामों से अधिगाण उन्हें पुकारने हैं। इन्द्र के लिये जैसे स्तव आये हैं उनके उदाहरण स्वरूप हम दो एक देते हैं:—

इन्द्रो दिव इन्द्र इसे पृथिव्या इन्द्रो भ्रमामिन्द्र इत्यवेतानाम् । इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्येधिराणासिन्द्रः सेमे थोगे हव्य इन्द्रः॥

( ऋक १०-८९, १०)

इन्द्र आकारा श्रोर पृथिवी में स्वामी ह, इन्द्र जलों के ईशा हैं, इन्द्र पर्वतों के ईश हैं, इन्द्र बुद्धों के ( पूर्वजों के या श्रान्य देवों के ) ईशा हैं, इन्द्र प्रज्ञावानों के ईश हैं, योग श्रोर चोम ( जो श्राप्तात है उसकी प्राप्ति श्रोर जो प्राप्त है उसकी रक्षा ) के लिये इन्द्र ही हव्य ( ह्वातव्य, श्राह्वानयोग्य, पूज्य ) हैं। धाता धातृयां गुवनस्य यस्पतिदेव त्राताराभिमातभाहम् । इमं यज्ञसित्रवनोगा वृहस्पतिदेवाः पान्तु प्रवसान न्यर्थात् ॥ (ऋक् १०—१२८,७)

सृष्टि करने वालों के भी स्रष्टा, भुवनो के पित, देव, शत्रुत्र्यों के हराने वाले, इन्द्र की मैं रतुति करता हूं। वह जिनके प्रमुख हें ऐसे सब देव, बहस्पित श्रीर दोनो श्रश्चिन यजमान की इस यज्ञ में पाप से (अथवा विक्रों से) रक्षा करें।

त्रिविरधातु प्रतिपरागोगसस्तिको प्नी रृपते त्रीख् रोवना । धतीदं विश्व गुवन वर्वादाथाशत्रुरिन्द्र जनुषा सनादसि ॥

(ऋक् १--१०२,८)

जिस प्रकार तिविष्ट ( अर्थात् तेहरा बटा हुआ ) रस्सा दृढ होता है उसी प्रकार, हे नृपति इन्द्र, तुम सब प्राश्चियों के बल के प्रतिमान हो ( अर्थात् सबसे बलवान् हो ), तीनो लोको और तीनो तेजो ( अर्थात् आकाश में सूर्य्य, अन्तिक्कि में विद्युत् और पृथ्वी पर अभि ) को धारण करते हो । इस विश्व को और इसके समस्त प्राश्चियों को बहन करते हो, तुम जन्म से ही अरुपत्न हो।

आठवे मण्डल के ८७ वें सूक्त में इन्द्र का बृहत्साम आरम्भ होता है। उसके दूसरे मंत्र में कहते हैं: तां सूर्य्यगरो वयः ( तुमने स्थ्यं को प्रकाशित किया )। ११ वां मंत्र कहता है: तां हि नः िपता वसो त्वं माता शतकतो ( हे वस इन्द्र तुम हमारे िपता हो, हे शतकतु इन्द्र तुम हमारी माता हो )। ऐसी अवस्था से ऋक् १—१०२, ९ ) में इन्द्र से यों कहना: त्वां देगेषु प्रथगं हनायहे ( यज्ञ मे मै तुमको, जो देवो मे प्रथम हो, आहान करता हूं ) सर्वथा उचित है।

परन्तु आरचर्य्य की बात है कि जिन इन्द्र की वेदों में इतनी महिमा है, जो देवो में प्रथम हैं, जो सबसे पहिले आहुति पाने के अधिकारी हैं, जो सूर्य्य के भी प्रकाशक हैं, जो विधाताओं के भी विधाता हैं, जो मेधा देनेवाले हैं, उनका पारसियों को पता तक नहीं है, अवेस्ता में उनका नाम देवों (अर्थात् दैत्यों में) आया है। यह बात आक्रिसक नहीं हो सकती। मित्र, वहरा, यम, वायु, अग्नि तो हों और भारत तथा ईरान दोनों जगह पूजे जायं पर जिसको भारतीय आर्थ्य इन सब में श्रेष्ठ मानते हों वह वहां दानवों से गिना जाय यह उपेच्याय बात नहीं हो सकती। इसका कोई गहिरा कारण होगा।

अब तक जो कारण दिये जाते हैं उनमें एक अधिक जँचता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र की पूजा बहुत प्राचीन होने पर भी अन्य देवो की पूजा के पीछे चली। सूर्य्य, चन्द्र, आमि, आकाश, जल, प्रत्यच हैं। अनुदुबुद्ध बुद्धिवाले सनुष्य इनको स्वतंत्र उपास्य मानकर पूजते हैं ; जिनकी बुद्धि संस्कृत है वह इनको एक ईश्वर तत्व के प्रतीक सममते हैं श्रीर इन नामों श्रीर गुणों में एक ईश्वर की विभूतियों को पहिचानते हैं। वेद और अवेस्ता दोनों ने ही इन शब्दों का इसी प्रकार प्रयोग किया है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को इन नामों के त्र्यतिरिक्त एक और नाम की भी त्र्यावश्यकता प्रतीत हुई। उन्होंने देखा कि अन्य सब युतिमान वस्तुओं की अपेक्षा तेजस्वी होता हुआ भी सूर्य्य को अन्धकार दबा लेता है। ऐसा रात में ही नहीं होता, दिन में भी बादल उसे छिपा लेते हैं और कई दिनों तक छिपाये रखते हैं। साल में कई महीनों तक सुर्य्य बादलों से अभिभूत रहता है। चन्द्रतारा जटित आकाश अर्थात वह ए की भी यही दशा होती है, उनको भी मेघों से दबना पड़ता है। जब बादल घिर आते हैं तो फिर जल में जो नावें इधर उधर टकराती फिरती हैं उनकी रक्षा जलस्थ वरुण भी नहीं कर पाते। आग भी बुम जाती है और विजली भी भेघ में क़ैद हो जाती है। यदि समय से वृष्टि न हो तो निदयाँ सूख जाती है, ऋत-विपर्य्य हो जाता है, मनुष्य त्राहि त्राहि प्रकार उठता है। यही अवस्था उस समय भी होती है जब अनियंत्रित वृष्टि होती है। यह स्पष्ट ही है कि यदि यह अन्धेर बराबर बना रहे तो प्रलय हो जाय, कम से कम कोई जीवित प्राणी तो पृथ्वी पर न रह जाय। परन्त ऐसा होता नहीं। जहाँ यह सब नाटक प्रकृति के रंगमंच पर होते रहते हैं वहाँ यह भी देख पड़ता है कि एक ऐसी शक्ति है जो बादलों को समय पर लाती है. यथासमय वृष्टि कराती है, नदियों को जल और मनुष्यों को अन्न देती

है, सूर्य्य चन्द्र तारादि को बन्धन से युक्त करती है, सब विपत्तियों में मनुष्यों का त्राम् करती है। यह शक्ति ईश्वर से, उस ईश्वर से जो मित्र, वरुण आदि रूपों मे अशिव्यक्त हो रहा है, भिन्न नही ही सही, फिर भी इसके कामो को देखकर इसका पृथक् नामोदेश करला उचित प्रतीत हुआ। ऋषियों ने इसे इन्द्र कहकर पुकारा। गुजानुरूप इन्द्र के और भी पर्व्याय बने परन्तु मुख्य नाम इन्द्र ही हुआ। विरोधी शक्ति का, उस शक्ति को जो जगत को तमञ्जाच्छादित करके तथा प्राग्रधारक जल-धारा को रोककर सताती है वृत्र ( आवरण करने वाला - ढॅकनेवाला ) नाम दिया गया। इन्द्र देवो के-दिन्य, पवित्र गनुष्यों के लिये हितकर शक्तियों के-नायक हुए, वृत्र अधुरों और दैत्यों का-अपवित्र, अन्ध-कारमय, मनुष्यों के लिये हानिकर शक्तियों का नेता हुआ। इन्द्र के पीछे धर्मसमर्थक, वेद पर श्रद्धा रखने वाले थे: वृत्र के साथ धर्म-विरोधी, वेदनिन्दक थे। एक बात और ध्यान देने की है। अवस्ता इन्द्र की पूज्य सत्ता को नहीं मानता परन्तु अहरमज्द को वेरेशन ( वृज्ज ) अर्थात् दानव को मारने वाला कहकर पुकारता है। इससे यह तो प्रमा-णित होता है कि वृत्र-वेरेश - के मारे जाने की फथा किसी न किसी रूप से आय्यों में बहुत दिनों से चली जाती है। यह विकास स्वाभाविक है पर एक दिन में न हुआ होगा। सैकड़ों बरस लग गये होंगे। वेदो में तो इन्द्रपूजा पूर्णतया प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद के इन्द्र न केवल मेघो के स्वामी है, न केवल देवराज है, न केवल वर्णधर बन्नन हैं परन्त वह प्रज्ञा के देने वाले हैं, सष्टाओं के भी स्नष्टा है, उनकी विस्ति अवर्धा-नीय है, यह जगत् उनकी अभिन्यक्ति मात्र है-पारोऽ मि ,रपार्गान, त्रिपादस्यामृतिविद्या, —वह परम ज्योतिर्भय तत्व — मादित्यवरी, तगराः परस्तात्—हैं।

परन्तु जहाँ तक प्रतीत होता है सभी आय्यों को यह विकास अभि-मत न था। उनको ऐसा समम्म पड़ा होगा कि पुराने देव छौर पुराने नाम पर्य्याप्त हैं। देवो की अधिष्ठात शक्ति को पृथक् से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। ज्यों ज्यों इन्द्र की उपासना बढ़ी, त्यों त्यों आपस का विरोध बढ़ा। एक श्रोर इन्द्र को मानने वाले, दूसरी श्रोर उनको न मानने वाले श्रौर बुरा भला कहने वाले। एक पन्न ने देव शब्द को श्रप-नाया, दूसरे ने श्रमुर को। दोनो पन्नों को यह मान्य था कि इस विश्व में प्रकाश श्रौर तम, धम्में श्रौर श्रधम्में, में निरन्तर युद्ध होता रहता है। जिन पुरानी कथाश्रो को दोनों मानते थे उनमें इस बात का जिक्र था पर बैर विरोध बढ़ते बढ़ते एक ने यह कहना श्रारम्भ किया कि धम्में श्रौर प्रकाश पन्न का नाम देवपन्न है, श्रम्धकार श्रौर श्रधम्में पन्न का नाम श्रमुर पक्ष है; दूसरी श्रोर से यह कहा गया कि देव श्रम्धकार श्रौर पाप के समर्थक हैं श्रौर श्रमुर सैन्य इनको हराकर धम्में श्रौर प्रकाश को फैलाती है।

हमारी पुस्तको में जिस देवासुर संमाम का इतना रोचक वर्णन है, जिससे पुराणों के अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं, उसका यही बीज है।

लड़ाई घर वालों की थी, यह भी साफ साफ कहा गया है। प्रजा-पित की अदिति नामक पत्नी से आदित्यों अर्थात् देवों की और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति बतायी गयी है। इससे यह तात्पर्ग्य निकला कि देव और दैत्य, सुर और असुर, सौतेले भाई थे। उनकी आपस की लड़ाई थी परन्तु मनुष्य लोग यज्ञहोमादि द्वारा देवों की उपासना करते थे, इसलिये असुर लोग मनुष्यों को तंग करते थे। यह कथाएं भी इस बात की पृष्टि करती है कि देवासुर संप्राम जहाँ प्रकृति के मंच पर हुआ और नित्य होता रहता है वहाँ उसकी आवृत्ति पृथ्वी पर आय्यों की दो शाखाओं मे, प्रजापित की ही दो सन्तित्यों में, हुई, जिनमें से एक तो यज्ञों में देवों को तुष्ट करना चाहती थी और दूसरा इसका विरोध करती थी। देवासुर संप्राम आय्यों का यादवीय युद्ध था।

वेदों मे ऐसे लोगो का बराबर जिक्र आता है जो वैदिक देवों को, विशेषकर इन्द्र को, नहीं मानते थे। उनके साथ घोर संप्राम का भी वर्णन आदि से अन्त तक भरा पड़ा है। उदाहरण के लिये दो तीन अवतरण पर्याप्त होंगे:— ष्ठ पेमित्रं प्रार्थमयां दुश्याः प्रसङ्गिरः प्रयस्त्रंग् पिनन्ति । न्य पित्रेषु प्रयमिन्द्रतुषं वृषन्तृपास्त्रस्यं शिसीहि ॥

(ऋङ् १०-८९,९)

जो दुए लोग मित्र, अर्यमा, मस्त, वस्ण देवो को अवमानित करते हैं उनको हे इन्द्र तुम तीखे वज से मारो।

उने पुनामि रोदसी भृतेन हुहो दहामि संयहीरनिन्दाः । श्रमिन्त्वन्य यत्र हता धमित्रा नैलस्थानं परितृहा श्रशेरन् ॥

(ऋक् १--१३३,१)

मै यज्ञदारा पृथ्नी घौर आकाश को पवित्र करता हूँ। उन विस्तृत भूभागों को जला देता हूँ जो प्रनिन्द्र (इन्द्ररहित—जहाँ इन्द्र नहीं माने जाते) हैं। जहाँ जहाँ शत्रु एकत्र हुए वहाँ वह हत हुए। यह नष्ट होकर श्मशान मे पड़े हैं।

कई ऐसे नरेशों के नाम आये हैं जिन्होंने इन्द्र की विशेष छपा प्राप्त की थी। दिवोदास, त्रसदस्यु, श्रुतवी, कुत्रा आदि ने इन्द्र के प्रस्मद से ही अपने शत्रुओं को परास्त किया और पराक्रगी होते हुए भी तुम, बृहद्रथ, शम्बर और कृष्ण इसलिये पराजित हुए कि वह इन्द्र से विमुख थे।

ऋग्वेद के भीतर ऐसी पर्याप्त सामग्री है जिससे यह विदित होता है कि किसी समय, या यों किहये कि दीर्घ काल तक, आग्यों में आपस में घोर युद्ध हुआ है। यह युद्ध किन कारणों से हुआ यह ठीक ठीक

वेदों में त्यष्टा का नाम बहुत जगह आया है। ऋक् के १० वे मंडल के ११० वें स्क के ९ वे मंत्र में कहा है 'य इसे आवा पृथिवी जिनत्री रूपैरपिंशासुवनानि विस्वा', त्वष्टा वह है जिन्होंने पृथ्वी और आकाश तथा सब प्राणियों को उत्पन्न किया है। अतः त्वष्टा ईरवर का ही एक नाम हुआ। ऐतरेय ब्राह्मणा में यह कथा आयी है कि इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारा, वृत्र को मारा और अमुरमघों को मारा। इस पर ए० सी० दास की यह कल्पना है कि अहुरमज़्द के उपासकों के लिये ही अमुरमघ कहा गया है और ज़रथुरत्र शब्द जरत त्वष्ट (जरत त्वष्टा—बुड्डे त्वष्टा) का अपअंशमात्र है। अत इन नामों से और इनके साथ की कथाओं से भी देवामुर संग्राम के वास्तविक रूप पर प्रकाश पड़ता है।

नहीं कहा जा सकता परन्तु उन कारणों में उपासना विधि को प्रधान स्थान मिल गया यह निर्विवाद है। और कारण दव गये पर यह बात न दब सकी। इसमें कोई सममौता सम्भव न था। एक को अपने असुरो-पासक होने पर गर्व था, दूसरे को देवपूजक होने का अभिमान था। एक इन्द्र को देवराज मानता था और उनके नाम पर लड़ता था, दूसरा मित्र, वरुण, अप्नि, वायु, यम के साथ किसी दूसरे का नाम लेना नहीं चाहता था। एक पुरानी पद्धित से टलना नहीं चाहता था, दूसरा इस धार्मिक विकास का समर्थक था। दोनों पत्तों में खूब युद्ध हुआ। आपस की लड़ाई सदैव भयावह होती है। कभी असुरपत्त जीता, कभी देवपत्त, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में देवयाजकों की जीत हुई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि भारत में असुरयाजक नहीं रह गये। ऐसी दशा में ऋषि का यह कहना अनुचित नहीं है।

एकं त्वा सर्त्यातं पाड्यजन्यं जातं शृयोगि यशसं जनेषु ।

( ऋक् ५--३३, ११ )

हे इन्द्र, में सब मनुष्यों में एक तुम्हारा ही यश सुनता हूँ । लोगों के पति (स्त्रामी-रक्षक) तुम्हीं सुने जाते हो।

देव शत्रुको के लिये कई जगह 'मृध्रवाचः' ऐसा विशेषण आया है। इसका कई प्रकार में अर्थ किया जाता है पर सब अर्थों का गाव यहीं है कि वह लोग किसी कारण से ठीक ठीक नहीं बोल सकते थे। उनके बोलने में क्या दोव था इसका कहीं पता नहीं चलता परन्तु शत-पथ ब्राह्मण में एक जगह कहा है:

ते यसुरा यात्तवचसो हे यलवो हे यलव इति वदन्तः परावभूवः । तस्माच बाह्यणो म्लेच्बेत् । यसुर्यो हि एवा वाक् ।

वह असुर लोग 'हे अलवः, हे अलवः' ऐसा कहते हुए हार गये। इस-लिये ब्राह्मण म्लेच्छता न करे (शब्दों को ग़लत तरह से न उच्चारित करे) ऐसी वाणी आसुरी (अतः शक्तिहीन) होती है। श्रमुरों को कहना चाहिये था 'हे श्ररयः' (हे राश्रुश्चों)। उनके मुंह से निकला हे श्रलवः। यह मुध्रवाक् का एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक बात ध्यान देने की है। श्ररयः और श्रलवः में य, व का भेद तो है ही। एक बड़ा अन्तर यह है कि र का ल होगया है। संस्कृत मूर्द्धेन्य श्रवरों की जगह ईरानी में बहुधा दन्त्य श्रवरों का प्रयोग होता है। बहुत सम्भव है कि इस उदाहरण में इसी बात की श्रोर संकेत हो। यदि ऐसा है तो यह और भी स्पष्ट कर देता है कि श्रमुर श्राय्यों के निकट संबंधी थे जिनकी और बातों के साथ साथ बोलचाल में भी श्रन्तर पड़ चला था।

### सातवां ऋध्याय

### संग्राम के बाद

युद्ध का जो वृत्तान्त पिछले अध्याय में दिया गया है उसको पढ़ने के बाद यह जानने की इच्छा होती है कि उसका परिणाम क्या हुआ। वेदों से यह तो पता चलता है कि अनिन्द्र देश (वह देश जहां इन्द्र नहीं माने जाते थे) जलाये गये, नष्ट किये गये, आय्यों (अर्थात् वैदिक आय्यों) के शत्रु मारे गये, देवों और उनके उपासकों की जीत हुई। लड़ाई बराबर वालों की थी, एक सा बल, एक से शक्ष। जल्दी निर्णय नहीं हो सकता था। बहुत दिन लगे होगे। अन्त में देवसेना की विजय हुई।

पराजित असुर सेना अर्थात् असुरोपासक आय्यों ने सप्तसिन्धव का परित्याग कर दिया। वह अन्यत्र चले गये। और तो किसी ओर जाने का मार्ग था ही नहीं। वायव्य कोए (उत्तर-पश्चिम) की ओर ही जा सकते थे। कई जगहों में भटकते भटकते, १०००-१२०० बरस की या और छंबी यात्रा समाप्त करके, धीरे धीरे उस देश में बस गये जो आज भी ईरान (आय्यों का देश) कहलाता है।

जरशुरत जो पारसी धम्में के प्रवर्तक माने जाते हैं वस्तुतः मनुष्य थे या श्रहुरमज्द के ज्योतिर्मय पार्षदों में से एक के काल्पनिक श्रवतार थे यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि वह ऐतिहासिक मनुष्य थे तो कब श्रीर कहाँ पैदा हुए यह भी ठीक ठीक विदित नहीं है। जो कथाएं हैं उनमे ऐतिहासिक तथ्य कितना है इसका निश्चय करना कठिन है। जो वाक्य उनके कहे हुए बतलाये जाते हैं वह सचमुच उन्हीं के कहे हुए हैं यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु श्रवेस्ता से पारसियों के इतिहास पर उसी प्रकार प्रकाश पड़ता है जिस

प्रकार कि वेद भारतीय आर्थ्यों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उस्तन्वैति गाथा में जरशुरत्र का यह विलाप है:

मै किस देश के। जाऊँ १ कहाँ शरण लू १ कीन सा देश सुभको श्रीर मेरे साथियों के। शरण दे रहा है १ न तो के। ई सेवक मेरा सम्मान करता है न देश के दुष्ट शासक।

मै जानता हूँ कि मै निःसहाय हूँ। मेरी श्रोर देख, सेरे राथ बहुत थोड़े मनुष्य हैं। हे श्रहुरमण्द, में तुभसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, हे जीवित ईश्वर।

यह शब्द जरथुश्त्र के मुँह से निकले हो या न निकले हों पर इनमें उस काल की स्मृति है जब जरथुरा के मत के अनुयायी संख्या मे थोड़े थे, उत्पीड़ित थे और आश्रय ढूंढ़ रहे थे। वह अपने देश मे सुखी नहीं थे, कहीं अन्यत्र जाना चाहते थे।

पॉचवें अध्याय में हमने वेन्दिदाद के पहिले फर्गर्द का अनुवाद दिया है। कुछ लोग ऐरा मानते है कि वह इन लोगों की यात्रा का वर्णन है। किसी के मत में ऐर्य्यन देइजो ईरान के पूर्व में था, किसी के मत में पश्चिम में। परन्तु चाहे जिधर भी हो, उस देश सूची में कोई कर्म नहीं देख पड़ता। इसीलिये कुछ लोगों की यह भी राय है कि उस जगह केवल उन देशों या जगहों के नाम गिनाये गये हैं जिनसे वह लोग उस समय परिचित थे। सम्भव है इनमें से कुछ में उन्होंने ईरान में बसने के पहिले यात्रा भी की हो परन्तु जिस समय का यह फर्गर्द है उस समय यात्रा कम की ठीक ठीक स्मृति नहीं रह गयी थी, अत: नाम यों ही गिना दिये गये हैं।

इस गण्ना में सब से पहिले ऐर्च्यन वेइजो ( आर्प्यों का बीज का नाम आया है। अहुरमद्द कहते हैं कि उन्होंने इसकी स्टष्टि सब से पहिले की। इतना तो स्पष्ट है कि आर्प्यों की यह शाखा इस स्थान को अपना बीज—आदि स्थान—सममती थी, इसका यही अर्थ हो सकता है कि यद्यपि उनको सप्तसिन्धव की याद भूली न थी पर वह उस देश को जहाँ पीछे से उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा और जो अब उनके शत्र देव-

<sup>9</sup> गाथाओं की भाषा अवेस्ता के अन्य भागो की भाषा की अपेन्ना पुरानी है और वेदो की भाषा से बहुत मिलती है।

पूजकों के हाथ में था अब अपना घर नहीं मान सकते थे। अतः जिस जगह उन लोगों ने अपनी बस्ती बसायी, अपनी उजड़ी शक्ति सँभाली श्रीर अपने धर्म का संस्कार करके उसमें से यथाशस्य वैदिक बातें दूर कीं वहीं उनका बीजस्थान हुआ। पुराना घर छोड़ने पर भी धर्म्म को ग्रद्ध करने में काफी परिश्रम पड़ा होगा । उदाहरण के लिये सोमपान की बात ले लीजिये। यों तो मित्र, वरुण, श्रग्नि सभी सोमपान करते थे परन्त वैदिक आय्यों ने साम का सम्बन्ध इन्द्र के साथ विशेष रूप से जोड़ा। सैकड़ों मंत्रों में इन्द्र के सोमपान करने का जिक्र है। ऐसा कहा गया है कि इन्द्र जन्म से ही सोम पीते थे। यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों ने साम को अपना राजा बना कर असुरों पर विजय पायी। इन सब कारणो से सोम का विशेष संबंध देव पूजा के साथ हो गया। उधर अप्तर पन्न ने सोम को छोड़ दिया। उन्होंने इस मादक वस्तु की जगह दूसरी ओषियों से एक पेय पदार्थ निकाला। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों में भी सोम के काफी समर्थक थे। यह सुघार चला नहीं और सोम ( जोन्द में होम ) का फिर प्रचार हुआ। यह बात इस कथा से निकलती है। एक बार सोम अपने दिव्य शरीर मे जरशुरत्र के पास आया। उन्होंने पूछा तुम कौन हो। उसने उत्तर दिया 'मैं होम हूँ। तुम मेरी पूजा उसी प्रकार करो जैसे कि प्राचीन काल में सस्य पुरुष करते थे।' जरथुरत्र ने यह सुन हर सिर कुकाया और सोम की स्तुति की। अतु इन सब तथा और बातों में क्रमशः नये धर्म का रूप स्थिर हुआ । जहाँ यह सब हुआ वह स्थान इन लोगों के लिये खभावतः श्रपना आदिस्थान, बीज, हुआ।

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग वहाँ भी बहुत दिनों तक न रह सके। हम देख चुके हैं कि अवस्ता के अनुसार अंप्रमैन्यु ने इस देश को बिगाड़ दिया। पहिले यहाँ सात महीने गर्मी और पाँच महीने सदी पड़ती थी। प्राचीन टीकाकारों ने परम्परागत जनश्रुति के आधार पर ऐसा ही लिखा है पर अंप्रमैन्यु ने वहाँ दस महीने का जाड़ा और दो महीने का प्रीष्मऋतु कर दिया। उस गर्मी में भी ठएडक थी। प्रथम फर्गर्द में तो इतना ही लिखा है पर दूसरे फर्गर्द में इस संबंध की एक कथा विस्तार से दी है। उस कथा का सारांश यह है।

जरशुश्त्र ने श्रहुरमज्द से पूछा 'मेरे पहिले श्राप ने किस को धम्में का उपदेश दिया था ?' श्रहुरमज्द ने उत्तर दिया 'मैने विवनघत के लड़के थिम' को धम्मींपदेश किया। मैंने उससे कहा कि तुम लोगों में धम्में का प्रचार करों पर उसने यह बात स्वीकार न की, उसको श्रपने में ऐसी योग्यता न देख पड़ी। तब मैने उसको प्रथ्वी मे राजा बनाया श्रीर एक सोने की श्रंपूठी श्रीर एक स्वर्ण जटित खड़ा राजचिन्ह के रूप में दिये। उसने यह वचन दिया कि "में तुम्हारी प्रथ्वी पर राज करूंगा। उसकी रचा करूंगा, उसको सम्पन्न बनाऊँगा। जब तक में राजा रहूँगा तब तक न गर्म हवा बहेगी, न ठएडी, न रोग होगा न मृत्यु।' इस प्रकार यिम को राज करते ३०० वर्ष बीत गये। इतने दिनो में मनुष्यों श्रीर पशुश्रों की संख्या इतनी बढ़ गयी कि वहाँ जमह की कमी पड़ी। तब यिम ने प्रथ्वी का श्राकार पहिले से एक तिहाई बढ़ा दिया। इसी प्रकार ३००-३०० वर्ष पर उन्होंने चार बार किया। इस बारह सौ वर्ष में प्रथ्वी का श्राकार तो पहिले से दूना हो ही गया, वह जन-पश्च संकुल हो गयी। उसमें सर्वत्र सुख ही सुख था।'

पर यह सुख चिरस्थायी न रहा। ऋहुरमद्द ने एक सभा बुलायी। उसमे एक और से तो सब श्रसुर गण श्राये, दूसरी श्रोर से मनुष्यों के साथ यिम श्राये। तब श्रहुरमद्द ने कहा 'हे विवनघत के पुत्र यिम, भौतिक जगत् में श्रव भयावह जाड़ा पड़ने वाला है, दुःखद पाला पड़ेगा, खूब बरफ गिरेगी। जंगल में, पहाड़ों पर श्रौर नीचे स्थानों में

<sup>9</sup> विवनघत के लड़के यिम—( वैदिक ) विवस्तान के लड़के यम। वैदिक कथा के अनुसार यम प्रथम मनुष्य थे, अत वह सबसे पहिले मरे और जाकर यमसदन के राजा हुए। अवेस्ता की कथा में वह प्रथम मनुष्य नही थे परन्तु ईख़्तर के प्रथम कृपापात्र थे और पृथ्वी के प्रथम राजा हुए।

रहने वाले सब पश नष्ट हो जायँगे<sup>9</sup>। इसलिये तुम जाकर एक वर<sup>२</sup> बनाओ । उसमें मनुष्य, पत्ती सब के बीज लाकर रक्खो (ऋथीत सब जाति के थोड़े थोड़े प्राणी रक्खों ) सभी प्रकार के वृत्तों के बीज लाकर रक्खो। सबका एक एक जोड़ा लाखो। न वहाँ कोई कुबड़ा रहे. न श्रागे मुका, न न्प्ंसक, न पागल, न दारिद्रच, न भूठ, न ईब्यो, न नीचता; न खराब दांत, न कुछ। ' यिम ने श्रहुरमज्द के कहने के श्रनुसार वर बनाया और बसाया। इस आख्यान को सुनकर जरशुश्त्र ने श्रहरमज्द से पूछा 'हे भौतिक जगत के खुष्टा, हे पूतात्मन् , यिमने जो वर बनाया उसमें प्रकाश कैसे होता है ? श्रहरमज्द ने उत्तर दिया ' सृजन किये हुए प्रकाश होते हैं ऋौर बिना स्ट्रजन 3 किये हुए। वहाँ चन्द्रमा, सूर्य्य और तारे साल में एक ही बार उदय और अस्त होते देखे जाते हैं श्रीर एक वर्ष एक दिन के समान प्रतीत होता है। हर चालीसवें साल मनुष्यों और पशुत्रों के हर जोड़े को दो बच्चे होते हैं, एक नर और एक मनदा। यिम के बनाये उस वर में लोग बड़े सुख से जीवन विताते हैं।' जरथुरत्र ने पूछा ' उस वर मे मज्द धर्म्म का उपदेश किसने किया ? ' ऋहूरमदद ने उत्तर दिया ' करशिप्त<sup>3</sup> नामक चिड़िया ने।'

साधारण रूप से यह कथा कई कथाओं का मिला जुला रूप प्रतीत होती है। वैदिक यम प्रथम मनुष्य थे और मरने पर परलोक के राजा हुए। यमसदन में वह धर्म्मराज रूप से राज्य करते हैं। उनकी नगरी

१ प्राचीन टीकाकारों का कहना है कि बरफ़ की गहिराई कही भी एक वितस्ति श्रीर दो अंगुल से कम न थी। वितस्ति=बित्ता=१२ अंगुल।

२ वर=बाडा।

३ सजन किये हुए श्रोर बिना सजन किये हुए प्रकाश—भौतिक श्रोर स्वर्गीय प्रकाश । टीकाकार का कहना है बिना सजन किया हुश्रा प्रकाश ऊपर से चमकता है, सजन किया हुश्रा प्रकाश नीचे से चमकता है । इसके श्रनुसार, चन्द्र, सूर्य्य, तारा, विद्युत् का प्रकाश श्रस्ष्ट श्रोर श्राग, बत्ती श्रादि का प्रकाश सृष्ट है ।

४ करशिप्त चिडिया स्वर्लीक में रहती है। वह चिड़ियो की बोली में ऋवेस्ता का पाठ किया करती है।

बड़ी रम्य है और उसमें पुरायकम्मी। मनुष्यों की बस्ती है। इसी प्रकार ियम भी राजा हैं परन्तु यमसदन के नहीं, यहीं प्रथिवी के। उनका भी सुन्दर सुखमय राज्य है। सर्दी के प्रकोप बढ़ने के पिहले वह बाड़े में चले गये। मूल में ऐसा कहा गया है कि भौतिक जगत् पर सर्दी का प्रकोप होगा, बरफ पड़ेगी, पाला पड़ेगा। इससे प्रतीत होता है कि यह बाड़ा भौतिक जगत् के कहीं बाहर था। वह वैदिक यमसदन से मिलता जुलता कोई स्थान था। पुराणों में उत्तर कुछ जैसे प्रदेशों का जो वर्णन है वह भी इसी प्रकार का है। वह जगहे इस दृश्य पार्थिव लोक मे नहीं हैं। बाड़ा पृथिवी से बाहर न होता तो वहाँ चालीस चालीस वर्ष पर सन्तान न होती। एक पुरानी कथा थी कि प्रलय के बाद स्वर्लोक से मनुष्यादि आकर पृथिवी को फिर से बसायेंगे। यह बाड़ा स्वर्लोक का वह भाग प्रतीत होता है जहाँ प्रलयान्त मे पृथिवी को बसाने वाले प्रलय के पहिले रहते हैं।

परन्तु इस आख्यान का इतना अधिदैविक अर्थ करने से ही काम नहीं चलता। ऐसा जान पड़ता है कि इसमें ईरानी आय्यों के किसी मौतिक अनुभव का भी जिक्र है। सामान्य अर्थ तो यह है कि यह लोग ऐर्यंन वेइजो में रहते थे। वहाँ सात महीने गर्मी और पाँच महीने सर्दी पड़ती थी। जलवायु अच्छा था। जनता सुखी थी। कुछ काल वहाँ रहने के बाद (यम ने बारह सौ वर्ष सुख से राज्य किया) सर्दी बढ़ी। अंधि मैन्यु ने वहाँ दस महीने की सर्दी और दो महीने की गर्मी जत्पन्न की। इसपर यह लोग कहीं अन्यत्र चले गये। जहाँ गये उस स्थान को बाड़े के नाम से निर्देश किया है। वह कहाँ था, यह तो नहीं बतलाया गया है पर उसमें एक वर्ष का दिन होना और सूर्य्य चन्द्र का एक ही बार उदय और अस्त होना जो बतलाया गया है यह तो उत्तरीय धुवप्रदेश में होता है। सम्भवतः यह लोग वहाँ जाकर बसे नहीं थे परन्तु वहाँ की प्राष्ट्रतिक दशा का ज्ञान था। कुछ लोग कभी उधर गये होंगे। वह स्मृति बाड़े के साथ जुड़ गयी। धुवप्रदेश में सामान्य मनुष्य न रह सकते हों पर बाड़े के आसाराएण मनुष्य तो रह सकते ही थे।

लोगों के श्रसाधारण होने का एक बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने कर-शिप्त चिड़िया से धर्म्मोपदेश प्रहण किया।

लोकमान्य तिलक इसकी दूसरी ही व्याख्या करते हैं। वह कहते हैं कि यद्यपि वेदों में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता पर यह कथा बतलाती है कि श्राय्यों का श्रादिस्थान, केवल ईरानी श्राय्यों का नहीं, वरन सब श्राय्यों का बीज-कहीं उत्तरीय ध्रवप्रदेश में था। जैसा कि हम श्रागे चलकर नवें अध्याय में दिखलायेंगे, ऐसा माना जाता है कि आज से कई हजार वर्ष पहिले यह प्रदेश बर्फ से ढँका था। फिर बर्फ हट गयी श्रीर यहाँ एक प्रकार का चिरवसन्त जैसा ऋत हो गया। कई हजार वर्षों के बाद फिर हिमाच्छादन हुआ और यह प्रदेश फिर रहने के श्रयोग्य हो गया। यह पिछली घटना श्राज से लगभग १०,००० वर्ष पहिले की है। तिलक का कहना है कि दोनों हिमाच्छादनों के बीच के काल में आर्थ्य लोग इस वीज में रहते थे। उस समय इस प्रदेश के दिच ए। भाग में सात महीने की गर्भी और पाँच की सर्दी रही होगी पर उत्तरी भाग में दस महीने की गर्मी और दो महीने का जाड़ा था। सुरुध चन्द्रादि एक ही बार उदय और अस्त होते थे और एक वर्ष एक दिन जैसा प्रतीत होता था। पीछे से, छर्थात् छाज से लगभग १०,००० वर्ष पहिले दूसरा हिमाच्छाद्न आरम्भ हुआ। यही ऋंत्रिमैन्यु का किया उत्पात था। इससे ऋतु उलट गया। अब दस महीने का जाड़ा और दो महीने की गर्मी हो गयी पर वह गर्मी भी बहुत ठएडी थी। अतः इन लोगो को वह देश छोड़ना पड़ा श्रीर इन्होंने बाड़े मे शरण ली। बाड़ा कहाँ था यह मूल मे लिखा नहीं है पर यह तो पता चलता ही है कि वह लोग ठएड के आने पर उस देश को छोड़कर कहीं जाने पर बाध्य हुए।

विचार करने से इस तर्क में कई त्रुटियाँ देख पड़ती है। यह मान लिया जाय कि ऐर्थ्यन वेइजो सभी आय्यों का मूलस्थान था परन्तु इस आख्यान से उसका ध्रुवप्रदेश में होना सिद्ध नहीं होता। इतना ही प्रमा-णित होता है कि पहिले वहाँ ऋतु अच्छा था, सात महीने गर्मी पड़ती थी, पाँच महीने का जाड़ा था। लोग मुखी और सम्पन्न थे। उनकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गयी त्यों त्यो उनके उपनिवेश बढ़ते गये अर्थात् बस्ती का विस्तार बढ़ता गया। यिम के पृथिवों को तीन-तीन सौ वर्ष पर बढ़ाने का यही अर्थ होता है। पीछे से यहाँ ठएड का आक्रमण हुआ। पहिले दस महीने गर्मी और दो महीने सर्दी होती थी यह नहीं लिखा है परन्तु ठएड के बढ़ने पर दस महीने की सर्दी और दो महीने की गर्मी, वह भी ठएडी गर्मी, हो गयी। तब इन लोगों ने बाड़े में शरण लिया।

वाड़े का जो वर्णन है वह ध्रुवप्रदेश जैसा है। सूर्य्यचन्द्रादि का साल में एक बार उद्य और अस्त होना तथा एक वर्ष का एक दिन जैसा लगना वहीं सम्भव है। पर यह बाड़ा बीज से कहीं भिन्न जगह रहा होगा। बीज मे तो सर्दी बढ़ने वाली थी, बरफ पड़ने वाली थी, पाला गिरने वाला था। यह सब बातें एक बाड़ा घेर देने से नहीं दूर हो सकती थीं। यदि अहुरमज्द ने अपनी देवी शक्ति से बाड़े की रचा कर दी तो फिर उसको बनवाने की आवश्यकता ही क्या थी, वह उस देश की ही इसी प्रकार रच्चा कर सकते थे। अतः बाड़ा कहीं दूर देश मे रहा होगा। उसका जो वर्णन दिया गया है उसको बीज का वर्णन नहीं मान सकते। एक और बात है। जरशुश्त्र ने अहुरमज्द से पूछा था कि बाड़े में प्रकाश का क्या प्रबन्ध था। बीज से तो वह स्त्रयं परिचित थे, ऐसा कई स्थलों पर अवस्ता मे आया है। इससे प्रतीत होता है कि बाड़ा बीज से कहीं दूर था, जहाँ की दशा बीज से सम्भवतः भिन्न होगी। तभी जरशुश्त्र को यह प्रश्न पूछना पड़ा।

यदि यह आलोचना ठीक है तब तो यह तात्पर्य निकलता है कि सप्त सिन्धव से अलग होने के बाद यह असुरोपासक आर्थ्य ऐर्थ्यन बेइजो में बसे और वहाँ कुछ काल तक सुख से बसे। इसके बाद वहाँ सर्वी के प्रकोप से ऋतुविपर्य्य हुआ। ऐर्थ्यन बीज ईरान के पास ही, सम्भवतः उसके पश्चिमी छोर पर था। सर्वी बढ़ने पर सब नहीं तो कुछ लोग बीज को छोड़कर उत्तर की ओर किसी स्थान में, जो उत्तरीय ध्रवप्रदेश में था, जा बसे। उन दिनों वहाँ रहने की सुविधा थी। इस

स्थान को ही वर-बाड़ा—कहा गया है। पीछे से जब हिमाच्छाद्म हुआ होगा तब इसे भी छोड़ना पड़ा होगा। फिर नीचे उतरकर यह लोग घीरे घीरे ईरान के आस पास आये होंगे। बहुत सम्भव है कि ईरान में इनकी और शाखाएं पहिले से बसी भी हों। पुनः सम्मिलन के बाद सब शाखाओं के अनुभवों और स्पृतियों को मिलाकर ही मज्द धर्म ने अपना अन्तिम स्वरूप पाया होगा।

यह कोई बहुत दूर की कल्पना नहीं है। जिस भाषा में अवेस्ता की पोथी लिखी है वह ईरान की पहलवी भाषा नहीं है। जेन्द पहलवी से मिलती जुलती है परन्त उससे भिन्न है। ऐसी परम्परागत कथा है कि मजद धर्म के संस्कृत अर्थात श्रद्धरूप को ईरान मे मग लोगों ने फैलाया । यह लोग मीडिया प्रदेश में रहते थे जो ईरान के उत्तर-पश्चिम में है। मग लोग ही उपासना के समय आध्रवन हो सकते थे। अवेस्ता की प्रतियाँ इस्कन्दर रूमी (सिकन्दर) के आक्रमण के समय जल गयीं। फिर जिसको जो कुछ याद था या जो कुछ इघर उधर लिखा पड़ा था वह सब जोड़ जाड़कर संप्रह किया गया। इस वृत्तान्त से यह तो निकलता है कि प्राचीन अवेस्ता का बहुत-सा अंश खो गया है। यदि वह सब होता तो सम्भव है कि बाड़े के सम्बन्ध मे और प्रकाश पड़ता और यह बात निश्चित रूप से जानी जा सकती कि बाड़े से चलकर लोग कहाँ और किघर गये। बाड़ा यदि उत्तर ध्रुवप्रदेश में था तो हिमाच्छादन के बाद वह भी बसने योग्य न रह गया होगा। अतः जो लोग वहाँ रहते थे उन्हें उसे भी छोड़ना पड़ा होगा। सम्भव है कि उन्हीं के वंशज मग हुए हों।

परन्तु यदि यह बात ठीक है कि आज से लगभग दस हजार वर्ष पहिले जब उत्तरीय ध्रुवप्रदेश का जलवायु मधुर था, कुछ लोग ऐर्च्यन वेइजो छोड़कर वहाँ जा बसे तो फिर हमको यह भी देखना पड़ेगा कि बीज में इतना गहिरा ऋतुविपर्यय कैसे हो गया। यह स्मरण रखना

<sup>\*</sup> त्रायुवन=वैदिक त्रथर्वन्-यज्ञ कराने वाला पुरोहित ।

होगा कि तिलक की यह कल्पना निराधार है कि बीज में चन्द्रसूर्य्य साल में एक बार उदय और अस्त होते थे और एक वर्ष एक दिन जैसा होता था। यह बातें तो बाड़े की हैं जहाँ वह लोग बीज छोड़कर आये। हमको इतना ही देखना है कि बीज में दस महीने का जाड़ा और दो महीने की गर्मी कैसे हो गयी।

एक बात और ध्यान में रखने की है। ऐर्यंन बेइजो पर जो विपत्ति आयी वह स्थायी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के पीछे वह दूर हो गयी क्योंकि ऐसी कथा है कि जरथुरत्र स्वयं वहाँ गये थे। वह यिम के बहुत पीछे हुए थे, तभी तो अहुरमजद ने उनको यिम की कथा सुनायी। जिस समय जरथुरत्र बीज में गये उस समय दस महीने की रात और दो महीने की ठएडी गर्मी वाला ऋतु वहाँ नहीं था। कम से कम जरथुरत्र ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। उनको बीज मे कठोर ऋतु होने का उतना ही वृत्त ज्ञात था जितना उनको अहुरमजद ने बताया था।

तिलक का यह तर्क है कि पहिले सभी आर्थ्य ऐर्प्यन बेइजो में रहते थे। फिर उसके नष्ट होने पर उसी कम से नीचे उतरे जो बेन्दिदाद के प्रथम फूर्गर्द में दिया है। उनका १५ वां निवासस्थान सप्त सिन्धव था। उसके बाद १६ वा स्थान-रंघ-अरबिस्ताने रूम नहीं वरन् रसा (काबुल के पास की एक नदी) के किनारे का प्रदेश था। फिर यहां से वह लोग धीरे धीरे और पश्चिम अर्थात् ईरान की ओर गये होंगे। हम इन प्रदेशों के विषय में पिछले अध्याय में विचार कर चुके है।

## श्राठवां ऋध्याय

#### खएड प्रलय

यद्यपि मस्यावतार की कथा निज्ञ-भिन्न पुराणों में कि श्विद्धिन्न प्रकारों से दी गयी है परन्तु उसका आरम्भ इसी बात से होता है कि एक समय खएड प्रलय हुआ और सारी पृथ्वी जल से भर गयी। सभी प्राणी नष्ट हो गये। केवल एक भाग्यशाली मनुष्य को विष्णु भगवान् ने मस्य का रूप धारण करके बचा लिया। इस प्रकार के खएड प्रलय का वर्णन दूसरे देशों में भी मिलता है। मिश्र, यूनान, बैबिलन, यहाँ तक कि उत्तर अमेरिका में भी कुछ ऐसी कथाएँ हैं। यह सम्भव है कि कुछ हर तक इनमें उनै लोगों के अपने अनुभवों का वृत्तान्त है जिनमें यह प्रचलित हैं। कभी—कई हजारों वर्ष पहिले—उनके पूर्वजों पर जो विपत्ति घह-रायी थी उसी की जीए स्मृति कथा के भीतर प्रथित है।

सब कथाएं एक ही प्रकार की नहीं हैं। इनमें कई बड़े अन्तर हैं। यहाँ पर हम इनमें से तीन मुख्य कथाओं को देते हैं:—

पहिली कथा वह है जो पश्चिमी एशिया और रूपान्तर से उत्तरीय अफ्रीका मे प्रचलित है। यह ईसाई धर्म्म प्रंथ बाइबिल में विस्तार से दी हुई है। इसके अनुसार ईश्वर ने हजरत नूह नामक महापुरुष को सावधान कर दिया था। उन्होंने एक जहाज बना कर उसमें सभी प्राणियों का एक एक जोड़ा रक्खा। इसके बाद चालीस दिन और चालीस रात तक निरन्तर मूसलाधार पानी बरसता रहा। आकाश, पृथ्वी और समुद्र एक हो गये। चारों ओर जल ही जल हो गया। केवल नूह का जहाज बच रहा। चालीस दिन के बाद जब वर्षा थमी तब जहाज जाकर अरारत पहाड़ की चोटी पर रुका। फिर धीरे धीरे नूह के लाये हुए जोड़ों से सृष्टि बढ़ी।

दूसरी कथा पारिसयों की है। इसे हम पिछले अध्याय में दे चुके है। ऐर्च्यन वेइजों में बरफ का आक्रमण हुआ। ठएड पड़ी, दिन रात का रूप बदल गया। अहुरमण्ड ने यिम को पहिले से ही सावधान कर रक्खा था। उन्होंने बाड़ा बनवा रक्खा था। उसमे चले गये। वहाँ धीरे धीरे सृष्टि बढ़ी।

तीसरी कथा वह है जो भारत में प्रचित है। इसके पौराणिक रूपों में थोड़ा बहुत भेद है पर मूल कथा वह है जो शतपथ ब्राह्मण में दी है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद के खंग माने जाते हैं ख्रतः जो रूप शतपथ ब्राह्मण में दिया हुखा है उसे ही प्राचीन मानना चाहिये। कथा देने के पहिले हम एक बात की खोर ध्यान ख्राह्मष्ट करना चाहते हैं। वह यह है कि जो घटना इस कथा में दी गयी है उसकी खोर ऋग्वेद में कहीं जरा भी संकेत नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र है पर यह प्रंथ ऋग्वेद के पीछे का है। सन्भव है ऋग्वेद में इस ख्राख्यान का न मिलना केवल ख्राकिस्मक हो परन्तु इत ने बड़े ज्थलपुथल का कहीं भी उल्लेख न मिलना खाशचर्य की बात है। ख्रतुमान यही होता है कि यह घटना ऋग्वेद काल के पीछे की है। घटित होने के बाद उसकी स्मृति ख्रामट हो गयी और देश के सभी इतिवृत्तों मे—इतिहास-पुराणों में—किसी न किसी रूप से स्थान पा गयी।

शतपथ ब्राह्मण के पहिले प्रपाठक के आठवें अध्याय के पहिले ब्राह्मण में लिखा है कि एक बार प्रातःकाल मनु के हाथ में एक छोटी मछली आ पड़ी। उसने उनसे कहा 'मेरी रचा करो'। आगे चल कर एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, जल से पृथिवी आच्छादित हो जाने वाली है, जिसमें सब प्राणियों का नाश हो जायगा। ओघ इमाः सर्वाः प्रजा निवींढा। उस समय में तुम्हारी रचा कहंगी। मनु ने उसे बचा लिया। वह बढ़ती गयी। जब जलप्रावन का समय हुआ तो उन्होंने उसके आदेश के अनुसार एक नाव बनायी। जब ओघ आया (बाढ़ आयी) तो उन्होंने उसकी सींग में नाव की रस्सी डाल दी: तस्य शृङ्गे नावः पाशं प्रतिसुमोच। मछली नाव को खींच कर उत्तरीय

पहाड़ की श्रोर ले गयी: तेनैतमुत्तर गिरिमितिदुद्राव | वहाँ पहुँच कर मछली ने उनसे कहा कि जब तक पानी रुके तब तक नाव को पेड़ से बाँध दो। यह जगह मनोरवसर्पणम् (मनु के उतरने की जगह) कहलायी। महाभारत में इसे नौबन्धनम् (नाव बाँधने की जगह) कहा है। जब पानी घटा तो मनु श्रकेले बच गये थे। मनुरेवैकः परिशिशिषे उन्होंने पाक यज्ञ किया। कुछ काल के बाद वहाँ श्रद्धा नाम की खी उत्पन्न हुई। उससे मानवी श्रजा की सृष्टि हुई।

इन तीनों आख्यानों को देखने से ही इनके मेद देख पड़ जाते हैं।
एक तो बचने के प्रकार में मेद है पर सब से बड़ा मेद प्रलय के स्वरूप
में है। बाइबिल में घोर वृष्टि होती है। अवेस्ता में बरफ पड़ती है,
बाइए में जल बढ़ आता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तीनों वर्णन
एक ही घटना के हैं पर जब घटना के मूल स्वरूप में इतना बड़ा अन्तर
है तो एक मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। यह असम्भव बात
है कि जिस घटना ने लोगों के जीवन में इतना उथल पुथल कर दिया,
जो राष्ट्र के स्मृति पटल पर तप्त लौहशलाका से खचित हो गयी, उसके
रूप के सम्बन्ध में इतनी विस्मृति हो जाती कि कोई वृष्टि कहता, कोई
बरफ, कोई बाढ़। फिर बहुत दिनों की बात भी नहीं है, तीनें ही अनुभव सभ्य लोगों के धम्में प्रन्थों में दिये हुए हैं। इससे तो यही अनुमान
होता है कि यह तीन पृथक घटनाएं हैं जो अनुमानतः तीन पृथक समयों
में घटित हुई।

तिलक कहते हैं कि अवेस्ता और ब्राह्मण की कथाएँ एक ही हैं और ऐर्च्यन वेइजो से ही संबन्ध रखती है। वह कहते हैं कि यद्यपि भारतीय कथा में जल की बाढ़ का उल्लेख है पर यह भूल सी है। फिर संस्कृत का प्रालेय राज्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार प्रलय से निकला है। प्रलय का अर्थ है जलप्रावन और प्रालेय का अर्थ है बर्फ। अतः प्रलय की कथा में बीजरूप से प्रालेय की कथा निहित है। इस तर्क की असमीचीनता स्पष्ट है। हठ करके भारतीय कथा का ऐसा क्यों अर्थ किया जाय जो ईरानी कथा से मिल ही जाय?

दास कहते हैं कि भारतीय कथा उस समय की है जब सप्तसिन्धव के दिचाणी प्रदेश का नक्षा बदला। ऐसे भौगर्भिक उपद्रव हुए जिनसे दिन्या की ओर का समुद्रतल ऊपर उठा। उसके ऊपर उठने से राज-पुताना की मरुभूमि बनी। जब समुद्रतल उठा तो समुद्र का जल सप्त-सिन्धव पर टूट पड़ा होगा। बहुत ऊँची जगहों को छोड़कर एक बार सर्वत्र जल ही जल हो गया होगा । इसीलिये कहा गया है कि मत्स्य मन को उत्तरिगिरि की ओर ले गया। उत्तर में हिमालय की ऊँची चोटियाँ हैं जहाँ रचा हो सकती थी। यदि ऐर्य्यन वेइजो कहीं ध्वप्रदेश में था श्रीर यह घटना उसमे घटित हुई तो वहाँ कोई उत्तरगिरि है ही नहीं। उत्तरिगिर की स्रोर जाने मे यह भी संकेत है कि मन कहीं द्विए की श्रोर से गये थे। दूसरी पुस्तकों में ऐसा उल्लेख श्राता है कि मनु का श्राश्रम कहीं सरस्वती के तट पर था। यह उपर्युक्त श्रानुमान की पुष्टि करता है। इतना जल जो सारे प्रान्त में फैल गया उसमें से कुछ तो निदयों के मार्ग से समुद्र मे फिर पहुँचा होगा, कुछ चारों श्रोर फैल गया होगा। वायु उसके भाप को ऐर्य्यन बेइजो की श्रोर उड़ाकर ले गयी होगी। वहाँ की ठएडी हवा से मिलकर सम्भव है वह वहाँ बरफ के रूप में गिरी हो। इसी का वर्णन अवेस्ता में होगा। जैसे कुछ काल के बाद सप्तसिन्धव से जल हट गया उसी प्रकार ऐर्ध्यन वेइजो मे हिम-वृष्टि भी बन्द हो गयी होगी। यह भी सम्भव है कि इसी जल की भाप ने वैबिलन में वह महावृष्टि करायी हो जिसका बाइबिल मे उल्लेख है।

दिखरा। ससुद्र के सूख जाने के बाद सप्तसिन्धव में स्वभावत गर्मी बढ़ गयी। स्यात् इसी बात की त्रोर संकेत करके वेन्दिदाद के प्रथम फर्गर्द में कहा है कि सप्त-सिन्धव में अंग्रिमैन्यु ने ऋपनी माया से गर्मी उत्पन्न कर दी।

### नवां ऋध्याय

# उत्तरीय ध्रुवप्रदेश

जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं भारतीय आर्थ्य तो अपने को सप्त-सिन्धव के अनादिकालीन निवासी मानते थे और जो कोई केवल ऋग्वेद या इन आर्थों के दूसरे प्रंथों को देखेगा वह भी इसी परिणाम पर पहुँचेगा। सम्भव है ऋग्वेदकाल के पहिले, आज से ३०,०००-३५,००० वर्ष या उससे भी पहिले, यह लोग कही और से घूमते-फिरते यहाँ आगये हों और फिर भौगोलिक तथा भौगिभिक कारणों से यहीं रह गये हों। यदि ऐसा हुआ होगा तो उस समय वह लोग नंगे, जंगली, सम्भवतः नरमांसभन्नी रहे होंगे। आरम्भ में तो मनुष्य की यही दशा थी। उनको स्यात् आग जलाना भी न आता होगा। खेती या पशुपालन तो वह क्या करते, बनैले पशुओं का शिकार ही उनका मुख्य जीवनो-पाय रहा होगा। उनके हथियार या तो हड्डो के होंगे या पत्थर के। मनुष्य समाज का यही प्रारम्भिक चित्र है। सभी उपजातियों को इस अवस्था में से होकर आगे बढ़ना पड़ा है।

परन्तु वैदिक आय्यों को वह दिन प्रायः भूल गये थे। ऋग्वेद में उसका उद्घेख नहीं है। वैदिक आय्ये नगरों और प्रामों में बसते थे, ज्यापार करते थे, खेती करते थे, उनकी अपनी परिमार्जित उपासना विधि थी, समाज की ज्यवस्था थी। उनका धातुओं का ज्ञान था। वज्र के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह धातुनिर्मित था, शोष हथियार धातु के ही होते थे। कपड़े बिने और सिले जाते थे। इसका तात्पर्य्य यह है कि सप्तसिन्धव में हमको आर्य्य उपजाति उस अवस्था में मिलती है जिसमे उसकी संस्कृति और भाषा दूसरे देशों में जाने के योग्य थी। और इन आर्यों को किसी दूसरे जगह से आने की

स्मृति न थी। इससे यह निश्चित है कि वेदों के आधार पर आय्यों का, अर्थात् आर्य्य संस्कृति का, आदिम स्थान सप्तसिन्धव ही था।

श्रवेस्ता में जो कुछ स्पष्ट वर्णन दिया हुआ है उसकी भी विवेचना की जा चुकी है। उससे भी यह बात प्रमाणित नहीं होती कि आर्थ लोग कहीं और के निवासी थे। अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि उनकी एक शाखा जो सप्तसिन्धव छोड़ने के बाद कभी ऐर्थ्यन वेइजो में रहती थी, किसी समय ध्रुवप्रदेश में जाकर बसने के लिये विवश हुई थी। यह एक शाखा मात्र का अनुभव है, इसका यह भी प्रमाण है कि अवेस्ता मे जिन सोलह देशों के नाम दिए हैं उनमें सप्त-सिन्धव भी है परन्तु वेदों में सप्तसिन्धव के अतिरिक्त और किसी देश का स्पष्ट उल्लेख नही है। जो लोग बाहर गये ही नहीं वह विदेश का जिक्र कैसे करते ?

परन्तु अपने मत की पुष्टि में तिलक ने और भी कई प्रमाण दिये हैं। इनपर आगे के अध्यायों मे विचार होगा। इसके पहिले ध्रुवंप्रदेश की कुछ विशेषताओं को समम लेना चाहिये।

सूर्यं की परिक्रमा करने में पृथिवी जो अंडाकार वृत्त बनाती है उसकी एक नाभि पर सूर्य है। पृथिवी का घुरा इस वृत्त पर सीधा खड़ा न होकर उसके साथ एक कोण बनाता है। साल मे दो बार सूर्य ठीक पूर्व में उद्य होता है और ठीक पश्चिम में डूबता है। इन दोनों तिथियों में दिन रात बारह-बारह घंटे के होते हैं। ऐसी पहिली तिथि आजकल मार्च में आती है। इसके बाद सूर्य बराबर उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। जाते-जाते जून में २१ तारीख़ को उत्तर बढ़ना रुक जाता है। उस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। फिर सूर्य नीचे उत्तरता है और सितम्बर में फिर दिन रात बराबर होते हैं और सूर्य का उदय ठीक पूर्व और अस्त ठीक पश्चिम में होता है। इसके बाद सूर्य नीचे उत्तरता ही जाता है। उस दिन सबसे बड़ी रात और दिन्त सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। फिर सूर्य अपर चढ़ता है और मार्च में सबसे छोटा दिन होता है। फिर सूर्य अपर चढ़ता है और मार्च में सबसे छोटा दिन होता है। फिर सूर्य अपर चढ़ता है और मार्च में

जाकर ठीक पूर्व में उदय होता है। सूर्य्य के दिल्लेणाभिमुख होने के दिलों को दिल्लायन और उत्तरयात्रा के दिलों को उत्तरायण कहते हैं। प्रहादि गितशील पिएडों की चाल की ठीक ठीक गणना करने के लिये ज्योतिष्वियों ने आकाश को बारह भागों में बाँट दिया है जिनमें से प्रत्येक को राशि कहते हैं। हमको आकाश में पृथिवी की गित का तो प्रत्यत्त पता लगता नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य्य पृथिवी की परिक्रमा कर रहा है। जिस दिन सूर्य्य का किसी राशि मे प्रवेश होता है उस दिन के संक्रान्ति कहते हैं। जब दिन रात बराबर होते हैं तब सूर्य्य मेष और तुला राशियों मे होता है। उत्तरायण का आरम्भ सायन मकर संक्रान्ति और दिल्लायन का सायन कर्क संक्रान्ति से होता है। सूर्य्य की एक परिक्रमा मे पृथिवी को ३६५ दिन से कुछ उपर समय लगता है।

सूर्यं की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथिवी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग चौबीस घंटों में घूमती है। इसी से सूर्य चैन्द्र तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते प्रतीत होते हैं। धुरी के उत्तरीय छोर के ठीक सामने जो तारा पड़ गया है वह अचल प्रतीत होता है। उसे ध्रुव कहते हैं। इस तारे का इस दिशा में होना एक आकिस्मक बात है। यदि धुरी की दिशा बदल जाय, जैसा कि कई हजार वधों में धीरे-धीरे होता भी है, तो कोई दूसरा तारा सामने पड़ जायगा, उस अवस्था मे वही ध्रुव होगा। यह भी हो सकता है कि कोई तारा ठीक सामने न पड़े। यदि ऐसा हुआ तो ध्रुव होगा ही नहीं। आज कल धुरी के दिचाणी छोर के सामने कोई तारा नहीं है। अतः दिचाण में ध्रुव नहीं है।

पृथिवी का उत्तरतम विन्दु उत्तरीय ध्रुव और दिच्चणतम विन्दु दिच्चणी ध्रुव कहलाता है। ध्रुव के पास का प्रदेश यथान्याय उत्तरीय या दिच्चणी ध्रुव प्रदेश कहलाता है। यहाँ हम प्रसङ्गवशात् उन ज्योति- हैनिवषयों का संक्षेप में वर्णन करेंगे जो उत्तरीय ध्रुव और उत्तरीय ध्रुवप्रदेश में देख पड़ते हैं। इनको जान लेने से आगे के अध्यायों को सममने में सुगमता होगी।

यदि कोई मनुष्य पृथिवी के ठीक उत्तरीय ध्रव पर खड़ा हो जाय तो ध्रव तारा उसके ठीक सिर पर होगा। जो तारे खगोल ( आकाश गोल ) के उत्तरार्द्ध मे हैं वही देख पड़ेंगे परन्तु न उनका उदय होगा न श्चस्त । वह ध्रुव के चारो ओर घूमते दिखायी देगे। उनकी घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम होगी। वह बराबर चितिज के ऊपर रहेगे। वर्ष एक दिन रात जैसा होगा। छः महीने का दिन श्रौर छः महीने की रात होगी। रात की समाप्ति के बाद सवेरा आरम्भ होगा। यह सवेरा दो महीने तक रहेगा। सवेरे का प्रकाश आकाश मे एक जगह न रहेगा परन्तु चितिज पर घमता रहेगा। २४ घंटों मे इसका एक चकर पूरा होकर दूसरा त्रारम्भ होगा। दो महीने के बाद सूर्य्य उदय होगा। सूर्य्य भी पूर्व से पश्चिम हमारे प्रदेश की भांति न चलेगा। वह चार महीने तक न उद्य होगा, न अस्त होगा। चितिज पर घूमता रहेगा। चौबीस घंटों में उसकी भी धवप्रदिच्या पूरी होगी। इस चार महीने के बाद सुर्य्य डूब जायगा और संध्या आरम्भ होगी। सायंकाल का प्रकाश भी उसी प्रकार चितिज पर घूमता रहेगा। संध्या के अन्त होने पर चार महीने की घोर अन्धकार मय रात होगी। इस छः महीने के दिन में सूर्य्य का बिम्ब द्रष्टा से सदैव द्त्तिए की श्रोर रहेगा।

ध्रवदेश की यह विशेषताएं नीचे के नक़्शे से सुगमता से समम्त में श्रा जायंगी।

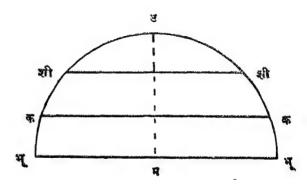

यह नक्षा पृथिवी के उत्तरीय गोलाई का है। म पृथिवी गोल का मध्य विन्दु है और उ उत्तरीय ध्रुव। उम पृथिवी की धुरी है। सूमसू सूमध्य रेखा है। जब दिन रात बराबर होते हैं उन तिथियों में सूर्य्य सूमध्य रेखा के ठीक सामने उदय और अस्त होता है। कक कर्क रेखा है। जिस दिन सबसे लम्बा दिन होता है उस दिन सूर्य्य इसी रेखा के सामने उदय और अस्त होता है। ठीक इसी प्रकार दिच्या गोलाई में होता है। वहाँ सब से लंबी रात बाली तिथि में सूर्य्य मकर रेखा के सामने उदय और अस्त होता है। यह रेखा भूमध्य रेखा से उतनी हो दिच्या है जितनी कि कर्क रेखा उससे उत्तर है। यह स्पष्ट ही है कि सूर्य्य जब कर्क रेखा पर होगा तब भी उत्तरीय ध्रुव पर खड़े हुए दृष्टा के बराबर नहीं आ सकता। उससे दिच्या की ओर ही देख पड़ेगा।

शी-शी शीत रेखा है। इसके ऊपर उ तक वह भू भाग है जिसमें श्राज कल कड़ी शीत पड़ती है श्रीर बारहों महीने बर्फ जमी रहती है। यही वह प्रदेश है जिसे हम बराबर उत्तरीय ध्रुव प्रदेश कह आये हैं। इस प्रदेश में भी सूर्य्य कभी द्रष्टा के बराबर नहीं या सकता, जब होगा तब द्त्तिण की श्रोर ही देख पड़ेगा। बहुत से तारे यहाँ भी उदयास्त के बन्धन से मुक्त होंगे। वह ध्रुव तारे की निरन्तर परिक्रमा करते देख पड़ेंगे। कुछ तारो का उदय, और अस्त भी होगा। खगोल के द्वि-णार्द्ध का कोई तारा यहाँ से भी नहीं देख पड़ेगा। वर्ष के तीन भाग होगे (1) एक लंबी रात—यह रात उस समय होगी जब सूर्य्य भू-मध्य रेखा के नीचे उतर कर सकर रेखा के सामने होगा। रात की लंबाई द्रष्टा के स्थान के अनुसार होगी। जो स्थान ध्रुवबिन्दु के पास हैं वहाँ वह लग भग छः महीने की होगी, जो शी-शी रेखा के पास हैं वहाँ वह चौबीस घंटे से कुछ ही अधिक होगी। लंबी रात्रि के बाद सबेरा होगा। यह सवेरा भी स्थानभेद के अनुसार छंबा होगा। कहीं तो यह लगभग दो महीने का होगा, कही कुछ घंटों का। ध्रुव विन्दु के पास के भागों मे प्रातःप्रकाश चितिज के पास पर चारो त्रोर घूमता देख पड़ेगा फिर (11) छंबा दिन होगा। इसकी लंबाई भी रात को भांति द्रष्टा के स्थान के अनुसार न्यूनाधिक होगी। इस छंबे दिन के बाद वैसा ही सायंकाल होगा जैसा सवेरा हुआ था। लंबे दिन में सूर्य्य अस्त हुए बिना द्रष्टा की परिक्रमा करता देख पड़ेगा परन्तु सूर्घ्य श्रीर प्रातः ज्योति ध्रवबिन्दु की भांति चितिज पर नहीं वरन् उससे कुछ ऊपर लंबा और टेढ़ा चकर बना कर घुमते प्रतीत होगे। ( 10 ) छंबी रात और लंबे दिन के बीच में साधारण चौबीस घंटे के ऋहोरात्र। लंबी रात के बाद जब लंबा प्रातःकाल समाप्त होगा और सूर्य्य के दर्शन होंगे तो पहिले पहिले वह कुछ घंटों के बाद अस्त हो जायगा और रात हो जायगी। धीरे-धीरे सुर्व्य के ऊपर रहने के समय, अर्थात दिन की लंबाई में वृद्धि और उसी अनुपात से रात की लंबाई में कमी होती जायगी, क्योंकि दोनों मिल कर चौबीस घंटे ही होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिये सबेरा श्रौर सायंकाल भी होगा। फिर जिस दिन सुर्घ्य का दर्शनकाल चौबीस घंटे से बढ़ जायगा उस दिन लम्बा दिन आरम्भ हो जायगा। इसी प्रकार लंबे दिन के समाप्त होने पर सूर्य्य का दर्शन काल धीरे-धीरे घटने लगेगा श्रौर फिर चौबीस घंटे में श्रहोरात्र (दिन रात) होने लगेगा। जिस दिन सुर्ये का ऋदर्शन काल चौबीस घंटे से बढ़ जायगा उसी दिन से लम्बी रात आरम्भ होगी।

इस प्रदेश की लंबी रात के अधेरे को कुछ अंश तक आरोरा बोरिएलिस कम करता है। यह एक विचित्र प्रकाश है जो वहाँ देख पड़ता है। आकाश में प्रकाश की लपटें सी उठती हैं। इसका ठीक ठीक कारण अभी तक विद्वानों को समम में नहीं आया है परन्तु विद्युत् से किसी प्रकार का सम्बन्ध है ऐसा माना जाता है। यह प्रकाश लंबी रात के कुछ महीनों में देख पड़ता है। कुछ सहायता शुक्र पच में चन्द्रमा से मिलती है।

यह ज्योतिर्देश्य तो इस प्रदेश के नित्य दिग्वषय हैं। आज से हजारों वर्ष पहिले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेगे। परन्तु ऋतु सम्बन्धी दिग्वषय सदैव एक से नहीं रहते। उनमें परिवर्तन होता रहता है। भूगोल श्रौर भूगर्भशास्त्र के विद्वानों का यह मत है कि कई कारणों से जिनका मुख्य सम्बन्ध ज्यौतिष से हैं पृथ्वी पर ऋतुश्रों का तारतम्य बदलता रहा है।

जिन भागों में आज सर्दी पड़ती है उनमे कभी गर्मी थी और जहाँ आज गर्मी है वहाँ सर्दी पड़ती थी। आज कल भूमध्य रेखा से उत्तर के भागों को इस प्रकार विभाजित करते हैं:—

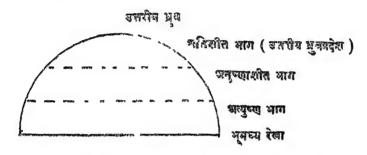

भूमध्य रेखा के दिल्ला में भी दिल्ला प्रुव तक प्रथ्वीतल का इसी प्रकार विभाजन है। परन्तु एक ऐसा भी समय था जब विभाजन ऐसा न था। इन दिनों अनुष्णशीत भाग में कहीं कही बड़ी कड़ी सर्दी पड़ती थी और ध्रुव प्रदेश में एक प्रकार का चिरवसन्त था। गर्मी और सर्दी बारहों महीने ऋतु मधुर रहता था। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि कई बार पृथ्वी के बहुत बड़े भाग बरफ से ढँक गये थे। हजारों वर्ष के बाद बरफ हटी और फिर आयी। डाक्टर कोल की गणना के अनुसार उत्तरी भूम्यर्ड में अन्तिम हिमाच्छादन आज से लगभग २,४०,००० वर्ष पहिले आरम्भ हुआ। बीच बीच में बरफ कही हट जाती थी, कही फिर आ जाती थी परन्तु प्रायः यह अवस्था १,६०,००० वर्ष तक चली गयी। आज से लगभग ८०,००० वर्ष हुए बरफ पीछे हट गयी और अब केवल ध्रुव प्रदेश में रह गयी है। इसका तालपर्य यह है कि पिछले ८०,०००-५०,००० वर्ष के बीच में इस भूभाग में ऋतुसंचार प्रायः आज जैसा ही रहा है। अत' यदि आर्थ लोग कभी ध्रुव प्रदेश में रहते थे तो वह बात इससे पहिले की होगी।

श्राज से १०-१५ हजार वर्ष पहिले तो उनका सप्तसिन्धव मे रहना प्रमाणित ही होता है। अतः हमको वह जगह भी ढूँढ़नी होगी जहाँ ध्रव प्रदेश छोड़ने के बाद और सप्त सिन्धव मे आने के पहिले अर्थात् ५०,००० से १०,००० वर्ष पहिले तक वह लोग रहे।

कुछ लोगों को जिनमें तिलक भी हैं क्रोल की यह गए। सम्मत नहीं है। वह कहते हैं कि बरफ को हटे लगभग १०,००० वर्ष हुए। इसका तालप्य यह हुआ कि इससे बहुत पहिले उत्तरी ध्रुव प्रदेश बरफ से ढंका था। बीच में वहाँ से बरफ हट गयी और नीचे के, अर्थात् अनुष्णशीत प्रदेश की ओर बढ़ गयी। फिर लगभग १०,००० वर्ष हुए इघर से हट गयी और ध्रुव प्रदेश फिर हिमाच्छन्न हो गया। बरफ के पिछले आक्रमण से पहिले ध्रुवप्रदेश में चिरवसन्त जैसा ऋतु था। लोग बहुत ही सुखी और संस्कृत थे। फिर जब बरफ उधर बढ़ी तो उनको अपना वह घर छोड़ना पड़ा और वह सप्रसिन्धव तथा अन्य जगहों में जा बसे।

इस मत के सम्बन्ध में भी दो आपित्तयाँ उठती हैं। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वह कहते हैं कि इस प्रदेश में रहने की अवस्था में आयों ने सभ्यता में काफी उन्नति कर ली थी। यह ठीक भी है। जब उसके थोड़े ही दिनों बाद सप्तिसिन्धव में वह इतने उन्नत पाये जाते हैं तो यही मानना पड़ता है कि यह उन्नति उन्होंने अपने पुराने घर में ही कर ली होगी। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि यूरोप के निवासियों की, जो उन्हीं आय्यों के वंशज माने जाते थे, तत्कालीन अवस्था बिल्कुल जंगिलयों की सी पायी जाती है। न उन्हें कपड़ा बिनना आता था, न धातुओं से काम लेना जानते थे। न उनका कोई साहित्य था, न ठिकाने की राजव्यवस्था थी। ऐसा कैसे हो गया १ घर छोड़ते ही उनकी सारी संस्कृति और सभ्यता कहाँ खो गयी। केवल भारत और ईरान के आर्या ही क्यो सभ्यता की रचा कर सके ? यदि यह मान भी लिया जाय, जैसा दूसरे अध्याय में दिखलाया गया है, कि वस्तुतः यूरोप निवासी आय्ये उपजाति के वंशज नहीं थे, तब भी एक प्रश्न रहता

है। १०,००० वष से कुछ हो पहिले आर्थ लोग ध्रुव प्रदेश मे थे और लगभग १०,००० वर्ष पहिले या इसके कुछ बाद ही सही वह सप्तसिन्धव मे बसे हुए थे अर्थात् ध्रुव प्रदेश छोड़ने के थोड़े ही दिन बाद वह लोग सप्तसिन्धव पहुँच गये। इस यात्रा में उनको १०००-५०० वर्ष से अधिक समय नहीं लगा। इसीलिये वह अपनी संस्कृति को क्रायम रख सके, परन्तु इतनी जल्दी उनको अपने पुराने घर की स्मृति कैसे भूल गयी? वह उस चिरवसन्त मय प्रदेश के लिये विलाप क्यों नहीं करते? वह उस छंबे मार्ग का उल्लेख क्यों नहीं करते जिससे उन्होंने कई हजार कोस की यह यात्रा समाप्त की श्राश्चर्य होता है कि वेदों में इन बातों का कही स्पष्ट पता नहीं मिलता और विद्वानों को इधर-उधर से संकेतों को ढंढना पड़ता है।

एक और बात ध्यान देने की है। हिमाच्छादन हुआ अवश्य पर उसका पुष्ठ प्रमाण उत्तरी यूरोप और अमेरिका मे ही मिलता है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इतर देशों में ऐसा नहीं हुआ पर यह तो निश्चित प्रतीत होता है कि सारी पृथ्वी पर परिवर्त्तन एक साथ नहीं हुए। बहुत पहिले इधर भी हिमाच्छादन हुआ होगा पर इधर से बरफ को हटे बहुत दिन हुए। यदि डाक्टर कोल की गणना ठीक है और बरफ इधर से उत्तर की ओर ८०,००० वर्ष हुए चली गयी और इसके बाद बहुत से भौगिंसक उथल-पुथल होकर इधर के मूतल की सूरत ही बदल गयी हो तो दूसरी बात है, अन्यथा उत्तरी यूरोप अमेरिका या एशिया भले ही हिमाच्छादित और मनुष्य के बसने के अयोग्य रहा हो परन्तु आज से १०,००० वर्ष से भी पहिले सप्तसिन्धव प्रदेश मे ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी और मनुष्य के रहने और उसकी सभ्यता के विकास करने के सभी साधन यहाँ अच्छी तरह लभ्य थे।

फिर भी हमको यह देखना होगा कि वेदों में उन दिग्वषयों का वर्णन है या नहीं जो ध्रुविबन्दु पर और ध्रुविप्रदेश में देखें जाते हैं और आज से ८०००-१०,००० वर्ष पिहले देखें जा सकते थे। यदि है तो इसका कारण ढुंढना होगा।

# ं दसवाँ ऋध्याय

## देवों का श्रहोरात्र

यदि वेदों में उन हरिवषयों का वर्णन मिलता है जो ध्रव प्रदेश में आज भी देखे जा सकते है तो हमको विचार करने के लिए रुकना पड़ेगा। आज हमारे देश में लोग रूढ़ि के हाथ विक गये हैं; वह तो विचार करने के परिश्रम से यह कह कर छुटकारा पा लेते है कि प्राचीन ऋषिग्या योगी. अथच त्रिकालज्ञ थे, इस लिए उन्होने ऐसी बातों का भी जिक्र कर दिया है जिनको उन्होंने चर्मचक्षुत्रों से नहीं देखा था। यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। ऋषिगण भले ही परम योगी रहे हों पर यदि दिव्य दृष्टि से ही काम लेना था तो उन्होंने मध्य श्रक्रीका या आस्टेलिया का वर्णन क्यों नहीं किया, दक्षिणी भारत श्रीर मधुरा, प्रयाग, काशी को क्यों छोड़ गये ? उत्तरीय ध्रव पर ही उनकी दिव्य दृष्टि पड़ी इसका भी तो कोई कारण होना चाहिये ? दसरा उत्तर यह हां सकता है, श्रौर यही उत्तर तिलक को श्रभिमत है, कि वह लोग वहां रह चुके थे, वहां की स्मृति उनके मन से मिटी न थी। यह तर्क खतः गुलत नहीं है। देखना इतना ही है कि सचमच इतनी मात्रा में और इस प्रकार के स्पष्ट वाक्य मिलते है या नहीं जिनके आधार पर यह माना जा सके कि यह वर्णन प्रत्यच अनुभव की अभिन्यक्ति है। तीसरा तर्क यह है कि पीछे से, अर्थात वैदिक काल के पीछे, कुछ लोग उस प्रदेश की श्रोर गये होंगे या यह लोग कुछ ऐसे विदेशियों से मिले होंगे जो उधर से परिचित हों गे और उनसे सुन सुना कर ऐसे वाक्य प्रचिप्त कर दिये गये होगे। यह असम्भव नहीं है। इसी प्रकार यह चौथा उत्तर भी असम्भव नहीं है कि पीछे के विद्वानों ने ज्योतिर्गणना से यह बातें निकाली हों श्रीर इनको प्रचिप्त कर दिया हो। होने को तो यह भी हो सकता है कि वैदिक काल के विद्वानों ने ही अपनी विद्या से

ध्रुव प्रदेश की परिस्थिति का अनुमान कर लिया हो पर तिलक का कहना है कि उस समय गिएत और ज्योतिष की इतनी उन्नति नहीं हुई थी। यह दोनों पिछले तर्क कहां तक ठीक हैं इस बात का निर्णय तत्प्रासंगिक वाक्यों को देख कर ही हो सकेगा।

यदि वैदिक श्रार्थ्य कभी ध्रुव विन्दु तक पहुँचे थे तो उनको वहां के छंबे रातदिन, छंबे प्रातःसायं, चितिज पर घूमती प्रातज्योंति श्रादि का श्रनुभव श्रवश्य ही हुश्रा होगा। यदि वह कभी ध्रुव प्रदेश में रहते होंगे तो उन्होंने उन हिम्बपयो को देखा ही होगा जिनका इस प्रदेश से विशेष सम्बन्ध है। श्रव देखना है कि उन्होंने ऋग्वेद में कही यह बातें लिखी हैं या नहीं।

जहां तक विदित होता है ऋग्वेद काल में भी चान्द्रवर्ष चलता था। चन्द्रमा को पृथिवी की एक परिक्रमा करने मे लगभग २७५ दिन लगते हैं। हमारे ज्योतिषियों ने इस गति की ठीक ठीक गणना के लिए आकाश को २७ भागों में बांटा है जिनको नचत्र कहते है। इस प्रकार नाचत्र मास २७ है दिन का होता है। परन्तु इस मास से साधारण लोगों का काम नहीं चलता । सामान्य मनुष्य एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा या एक श्रमावास्या से दूसरी श्रमावास्या तक की श्रवधि को एक मास कहता है। इसमें प्रायः २९३ दिन लगते हैं। २९३ को बारह से गुणा करने से ३५४ दिन होते हैं। सामान्यतः लोगों को २९३ का तो पता चलता नहीं २० दिन का चान्द्रमास और २६० दिन का चान्द्र वर्ष माना जाता है। परन्त पृथिवी को सूर्य्य की परिक्रमा करने में ३६५ दिन लगते हैं। इस लिये चान्द्र और सौर वर्षों में बराबर अन्तर पड़ता जायगा। ऋतु पृथिवी की गति पर निर्भर हैं। श्रतः यदि चान्द्र और सौर वर्षों मे बराबर श्चन्तर पड़ता गया तो जितने त्योहार श्रोर उत्सव है उनमें व्यतिक्रम पड़ जायगा । वही पर्व कभी जाड़े से पड़ेगा, कभी गर्मी से, कभी बर्सात् में। मुसलमानो के पर्वों में ऐसा बराबर होता है।

परन्तु यदि आय्यों में ऐसा होता तो अनर्थ हो जाता। उनके यहाँ तो दैनिक, पाचिक, मासिक, वार्षिक सभी प्रकार के सह, सभी ऋतुओं के लिये यझ, बॅघे थे। समय बदल जाने से क्रिया का फल ही नष्ट हो जाता। आजकल ही सोचिये यदि शरत् पूर्णिमा बीच गर्मी मे पड़ जाय या होली मध्य जाड़े मे आ जाय तो कैसी गड़बड़ मच जाय। कितने पर्नों के तो नाम ही निरर्थक हो जायं। इसलिये भारतीय ज्योतिष और धम्मीशास्त्र ने आदिकाल से ही इसकी व्यवस्था सोच निकाली है। आज कल ज्योतिषियों के चान्द्रवर्ष और सौरवर्ष मे लगभग १० दिन का अन्तर पड़ता है। चान्द्रवर्ष और सौरवर्ष मे लगभग १० दिन का अन्तर पड़ता है। चान्द्रवर्ष श्रीर सौरवर्ष मे लगभग १० दिन का याल एक महीना बढ़ाकर दोनों को फिर एक जगह ले आते हैं, इसलिये पर्वों मे बहुत व्यतिक्रम नहीं पड़ने पाता। वैदिक काल मे इस २९६ दिन के चान्द्रमास और ३५० दिन के साल का तो ठीक पता नहीं चलता। ३० तिथियों का महीना और ३६० दिन का साल मिलता है और इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि सौरवर्ष से मिलाने के लिये कुछ दिन जोड़ दिये जाते थे। इन बातों के कई प्रमाण मिलते हैं:—

वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते (ऋक् १—२५,८)

वरुण बारहों महीनों को जानते हैं। जो तेरहवाँ श्रिधक मास उत्पन्न होता है उसे भी जानते हैं।

द्वादशारं निह तज्जराय ववित चन्तम् परिद्यामृतस्य । त्र्यापुत्रा त्रम्ने मिथुनासो त्रत्रत्र सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ॥

(ऋक् १- १६४, ११)

हे अभि, स्र्यं का चक्र आकाश के चारो ओर घूमता है पर जरा को प्राप्त नहीं होता, अर्थात् पुराना नहीं होता। उसके बारह अरे (बारह महीने) हैं। उसके (स्र्यं के) स्त्री पुक्ष स्वरूप ७२० पुत्र (सन्तान) हैं (३६० दिन और ३६० रात)।

इसके बाद वाले मंत्र में सूर्य के लिये 'पञ्चपादं पितरम् द्वादशा-इतिम दिव घाहुः परे अर्धे पुरीषिण्यमं आया है। इसका अर्थ है 'सूर्ये बृष्टि के जल से प्रसन्न करने वाले अन्तरिक्ष में अवस्थित हैं। वह द्वादशाकृति हैं (बारहो महीने स्टर्भ की आकृतियाँ हैं) तथा पञ्चपाद हैं। (एक एक ऋतु एक एक पाद है। ऋतु छः हैं परन्तु शिशिर हेमन्त को कभी-कभी एक साथ गिन लेते हैं। इसलिये षट्पाद न कहकर पञ्चपाद कहा है।)

## इसी प्रकार नीचे के मंत्र में नचत्रों की श्रोर संकेत हैं :--

द्वादश चून्यदगोह्यस्यातिथ्ये रण्-नृभवः ससन्तः । सत्तेत्राकृपवननयन्त सिन्धृन्धन्वातिष्ठनोषधीर्निव्वमापः ॥

( 艰事 8-33, 6)

जिस समय बारहो दिन (श्राद्रों से लेकर श्रनुराधा तक वर्षा ऋतु के बारहो नक्षत्र) श्रगोग्य सूर्य्य के घर श्रातिथि रूप से निवास करते हैं उस समय खेतों को शस्यादि से सम्पन्न करते हैं, नदियों को प्रेरित करते हैं इत्यादि।

इन अवतरणों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय ३६० तिथियों का वर्ष होता था, उसको छः ऋतुओ में या कम से कम पाँच ऋतुओ में बांट रक्खा था, साल में बारह महीने होते थे और एक तेरहवां महीना भी अधिमास रूप से जोड़ा जाता था। आकाश को २७ नच्चत्रों में विभक्त किया गया था। जहाँ द्वादश की संख्या आती है वहाँ भाष्यकार ने यह कहा है कि इसका अर्थ बारह महीने या मेष आदि बारह राशि हो सकता है। यों तो सूर्य एक एक महीने एक एक राशि मे रहता है, अतः बारह राशि कहने से भी बारह मास आगये परन्तु उस समय राशिगण्ना से काम लिये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि यह गण्ना आय्यों ने यूनानियों से सीखी। यह बात ठीक हो या न हो परन्तु जहाँ तक पता चलता है वैदिक काल में राशिगण्ना के स्थान में नच्चत्रगण्ना ही प्रचलित थी। नच्चत्रों के नाम भी पुरानी पुस्तकों में आते हैं परन्तु प्राचीन साहित्य में राशियों के नाम नहीं मिलते। अतः इन मंत्रों में बारह महीनों का ही उल्लेख मानना चाहिये, बारह राशियों का नहीं।

तिलक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वह भी कहते हैं कि इस विषय में वैदिक ज्योतिष आधुनिक ज्योतिष से बहुत कुछ मिलता था। परन्तु उनका मत है कि इन स्पष्टोक्तियों के साथ साथ ऋग्वेद में ऐसे भी वाक्य हैं जिनसे ध्रुवप्रदेश में आवास करने के समय की स्मृति की भलक मिलती है। इसके सिवाय पीछे के संस्कृत साहित्य में भी ऐसे वाक्य आते हैं। इस प्रकार का एक अवतरण तो सूर्ध सिद्धान्त का है:—

मेरौ मेषादि चकार्धे, देवा: पश्यन्ति भास्करम् । सक्तदेवोदितं तद्वत्, श्रमुराश्च तुलादिगम् ॥

( सूर्य्य सिद्धान्त १२, ६७) है ( अर्थात आकाश में चलना हो

मेघ से जो स्टर्य का संक्रमण होता है ( अर्थात् आकाश में चलना होता है ) उसके आधे में ( अर्थात् छ: महीने तक \*मेरु पर रहने वाले ) देवगण स्टर्य को एक ही बार उदय के बाद देखते हैं। ( अर्थात् छ: महीने तक स्टर्य अस्त नहीं होता।)

यह वाक्य स्पष्ट है। मेरू पर देवगण रहते हैं या नहीं यह तो ज्योतिष का विषय नहीं है। इतनी बात तो ज्योतिषी प्रचलित घर्म विश्वासों से ले लेता है परन्तु मेरू पर सूर्य्यादि के उद्यास्त की जो अवस्था होगी वह तो बिना वहाँ गये भी ज्योतिषी अपनी गणना से जान सकता है। ध्रुव विन्दु तक पहुँचने में तो अभी थोड़े ही दिन हुए सफलता हुई है परन्तु यूरोपियन ज्योतिषियों ने भी वहाँ के द्यावषयों का वर्णन अपनी गणना के ही आधार पर किया है। इसी प्रकार भास्कराचार्य सिद्धान्त शिरोमणि में कहते हैं:—

षट्षष्टिभागाभ्यधिकाः पलांशाः, यत्राथ तत्रास्त्यपरो विशेषः । लंबाधिका क्रान्तिरुदक् च यावत्, ताविद्दंग संततमेव तत्र । यावच याम्या सततं तिमस्ना, ततश्च मेरौ सततं समाधम् ॥

( सिद्धान्त शिरोमणि, गोलाध्याय, ७—६, ७)

जिन जगहों का पत्तांश ( अर्थात् भूमध्य से दूरी ) ६६ अंश से अधिक है उनमें एक विशेषता है। जब कभी सूर्य का उत्तरीय लंब ( समध्य रेखा से

<sup>\*</sup> उत्तरीय ध्रुव विन्दु को मेरु ( या मेरु पर्वत ) कहते हैं।

उत्तर की ओर की दूरी ) पलाश के पूरक से अधिक हो तो जब तक यह अधि-कता बनी रहेगी, निरंतर दिन बना रहेगा\*। इसी प्रकार जब कभी दक्षिणीय जब (खमध्य रेखा से दक्षिण की ओर की दूरी) पलाश के पूरक (९०° मे से पलाश घटाने पर जो बचे वह पूरक है) से अधिक होगा तो निरतर रात रहेगी। इसलिये मेर पर बराबर कु: कु: मास के दिन रात होते हैं।

भास्कर ने भी मेरु के ऋहोरात्र का यह वर्णन गणना के श्रवसार ही किया है। उनका जीवनचरित छिपा नहीं है। यह सभी जानते हैं कि वह कभी भारत के बाहर नहीं गये।

हिन्दुओं में काल की गणना तिथि, पन्न, मास, संवत्सर तक ही समाप्त नहीं होती परन्तु देवों की आयु और प्रजापित की आयु का भी हिसाब लगाया जाता है। किसी भी शुभ कम्में करते समय जो संकल्प किया जाता है उसके अनुसार आजकल ब्रह्मा जी की शतवर्षीय आयु का आधा बीत चुका है। दूसरे आधे के पहिले दिन के दूसरे पहर के श्वेतबाराह कल्प का अट्टाईसवाँ किलयुग चल रहा है। इन कल्पादि का मान इस प्रकार है:—

```
= १ मानव वर्ष ( लगभग ३६५ दिन ६ घंटे )
       १२ मास
 ४,३२,००० मानव वर्ष = १ कलियुग (=या एक युग)
                    = १ द्वापर युग (= २ कलि )
 ८,६४,०००
१२,९६,०००
                     = १ त्रेता युग (= ३ कलि)
               23
                     =१ सत्युग (=४ कित )
१७,२८,०००
                     = १ चतुर्युग या महायुग (= १० कलि)
४३,२०,०००
     १००० महायुग
                    = १ कल्प
        १ मानव वर्ष = १ दैव ऋहोरात्र (= दिन रात )
      ३६० देव ष्रहोरात्र=१ देव वर्ष
  १२,००० देव वर्ष
                    = १ देव युग
```

<sup>\*</sup> भूमध्य में बराबर १२-१२ घंटे के दिन रात होते हैं। ६६॥° पर बड़ा से बड़ा दिन २४ घंटे का, ७०° पर २ मास का, ७८॥° पर चार मास का होता है। यही बात दिख्या ( भूमध्य से दिख्या ) के लिये है।

इस मान से १ देव युग = ४३,२०,००० मानव वर्ष= १ मानव महायुग

१ कल्प = १ ब्राह्म दिन

१ कल्प = १ बाह्य रात्रि

२ कल्प = १ ब्राह्म ऋहोरात्र

७२० कल्प = १ ब्राह्म वर्ष

१०० ब्राह्म वर्ष =७२,००० कल्प=३१,१०,४०,००,००,००,००

मानव वर्ष = त्रह्या की श्रायु

१००० ब्रह्मायु = विष्णु की १ घड़ी [ अहोरात्र में ६०

घड़ियाँ होती है ]

१२ लाख विष्णु = रुद्र की है कला [१ कला = ४५० निमेष आयु (पलक मारने का समय)]

१ कल्प में १४ मन्वन्तर (मनुत्र्यों का काल) होते हैं,

१ मनुकाल = ७१ महायुग

इसी सम्बन्ध में तिलक ने यह रलोक उद्धृत किया है :--

दैवे राज्यहनी वर्षे, प्रियमागस्तयोः पुनः । श्रहस्तत्रोदगायनं,रात्रिःस्यादिक्तगायनम् ॥

( मनुस्मृति--१, ६७ )

मनुष्यों के एक वर्ष का देवों का श्रहोरात्र होता है। उत्तरायण उनका दिन श्रौर दक्षिणायन उनकी रात होती है।

अब इस कालमान का क्या अर्थ लगाया जाय ? एक अर्थ तो यह हो सकता है कि जिस प्रकार घड़ी पल घरटा मिनट आदि सुबिधे के मान हैं, वैसे ही दैव वर्ष आदि भी हैं। काल नापने के लिये कोई न कोई मान तो रखना ही था। लोगों ने तय किया कि हम इतने काल को सेकरण्ड कहेंगे और फिर सेकरण्ड के ऊपर यों ही नाम दे चले। इसी प्रकार घड़ी आदि का भी हिसाब है। १८ निमेष की एक काष्टा होती है। पर १८ निमेष को ही क्यों नाम दिया जाय, ५ या ७ या १० निमेष से क्यों न आरम्भ करें १ ६० सेकरण्ड का एक मिनिट होता है। हम २० सेकराड या १५ सेकराड को ही कोई नाम क्यों न दें ? इन प्रश्नों का कोई तालिक उत्तर नहीं हो सकता। पृथिवी का अपने अन्त पर घूमना श्रीर उसका सुर्य्य के चारो श्रोर घूमना तो बंधा है। यह दोनों काल-विभाग निश्चित और प्रत्यन्न हैं। शेष सब विभाग सबिधे के लिये किये गये हैं। उनमे इतना ही देखना होता है कि इन दोनों नियत कालो में अन्तर्भाव हो सके। जो कोई भी काल विसाग हो, उससे २४ घंटो को भाग देने में सुविधा तो होनी ही चाहिये। सम्भव है आर्य ज्यौतिष का काल विभाग भी ऐसा ही हो। मानव वर्ष तक की बात तो प्रत्यन्त ही है। इसके ऊपर के कालों के लिये दूसरे देशों में लोगों ने नाम नहीं दिये, केवल सौ वर्षों को शताब्दी कहते हैं। हमारे यहाँ इससे लंबी अव-धियों का भी नामकरण किया गया श्रौर उनको क्रमशः दैव वर्ष, ब्राह्म वर्ष आदि नाम दिये गये। दुसरी बात यह हो सकती है कि सचमुच देवो की, ब्रह्मा की, विष्णु की, रुद्र की आयु इसी परिमाण से होती है। यह बात योगियों के अपरोचा अनुभव का विषय होता होगा परन्त साधारण मनुष्य न तो देवादि को देखता है, न उनके लोकों की काल-गराना कर सकता है।

तीसरी बात एक और हो सकती है और तिलक कहते है कि बस्तुतः वही ठीक है। मानव वर्ष तक का तो अनुभव प्रत्यत्त है ही, मेरु ( उत्तरीय ध्रुविवन्दु ) पर एक मानव वर्ष का अहोरात्र होता है, इसका भी लोगों को अपरोत्त ज्ञान होगा। आर्थ लोग वहाँ रहे थे। उन्होंने अपनी आंखो छः महीने का दिन और छः महीने की रात देखी थी। अब उस देश को छोड़ आये थे। वह मनुष्य के बसने के अयोग्य हो गया था। पर उसकी जीए स्मृति अब भी थी। तम्बे दिन रात तो नहीं ही मूले थे। अतः उसको अब देवलोक मान लिया था पर अहोरात्र का जो वर्णन है वह अपने पूर्वजों की आँखों देखी बातों के आधार पर है। यह तर्क निःसार नहीं है परन्तु पूरा सन्तोष भी नहीं देता। आखिर इतना तो इसमे भी मानना ही पड़ेगा कि वह कभी किसी ऐसे प्रदेश में नहीं रहे थे जहाँ दो कल्प का अहोरात्र होता हो अतः ब्राह्म आदि

मान प्रत्यच लौकिक श्रमुभव के विषय नहीं थे। फिर यह क्यों न माना जाय कि दैव वर्ष भी इसी प्रकार कल्पित है। यह श्राकिसमक बात है कि पृथिवी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ इस परिमाण का श्रहोरात्र होता है। श्रकेले यह बात इस बात का प्रमाण नहीं हो सकती कि उन लोगों को ध्रवप्रदेश का प्रत्यच ज्ञान था।

महाभारत के वनपर्व के १६३ वें और १६४ वें अध्याय में अर्जुन की मेरुयात्रा का वर्णन है। वहाँ कहा है:—

एन त्वहरहमेंरुं, सूर्य्याचन्द्रमसौ ध्रुवं ।
प्रदिच्चित्राभुपाऋत्य, कुरुतः कुरुनन्दन ॥
ब्योतीषि चाप्यशेषेण्, सर्वांग्यनघ सर्वतः ।
परियान्ति महाराज, गिरिराज प्रदिच्चिण्म् ॥
स्वतेजसा तस्य नगोत्तमस्य, महौषधीनां च तथा प्रभावात् ।
विमक्तमावो न बभूव कश्चि, दहोनिशानां पुरुषप्रवीरः ॥
वमूव रात्रिर्दिवसश्च तेषां, संवत्सरेणीव समानरूपः ॥

हे कुरुनन्दन, सर्थ्यंचन्द्र मेर की प्रतिदिन प्रदक्षिणा करते हैं। सब तारे भी गिरिराज की प्रदक्षिणा करते हैं। उस श्रेष्ठ पहाड़ के तेज से तथा महौ-षिथों के प्रभाव से दिन रात में मेद नहीं प्रतीत होता। उन लोगों का दिन रात एक वर्ष के बराबर होता है।

यह शब्द साफ है। सूर्य्य चन्द्र तारों का मेर के चारों ओर घूमना खौर छः छः मास का दिन रात भी स्पष्ट इक्षित है। सम्भवतः मेर के उस प्रकाश से, जो दिन रात को दिन के समान बना देता है, ऑरोरा बोरिद्यालिस की छोर संकेत है। यह वाक्य ज्योतिष की गण्ना के आधार पर भी लिखे जा सकते थे पर गण्ना से वहाँ के प्रकाश का पता नहीं चल सकता, अतः यह प्रतीत होता है कि इनमें किसी के प्रत्यच अनुभव का सहारा है। चाहे इन लोगों ने ऐर्य्यन वेइजो से निकले हुए पारसियों की यात्रा का वृत्तान्त सुन लिया हो या स्वयं इस देश से ही कुछ लोग उधर गये हों। अर्जुन अपना निजी अनुभव नहीं बतला

रहे थे यह तो साफ प्रकट होता है। महाभारत काल आज से ५००० वर्ष पहिले का माना जाता है। उस समय तो मेरु हिमाच्छादित था। श्रर्जन को वहाँ महौषधियाँ न मिली होगी, चारों श्रोर बर्फ ही बर्फ देख पड़ी होगी। इसका वह जिक्र करते ही नहीं। फिर वहाँ गिरिराज, नग-राज. पर्वतशिखर कहाँ है ? अत: यह वत्तान्त अपनी आंखों देखी बातों का नहीं, सनो सनायी बातों का है। कुछ लोगो ने कभी उधर की सैर की होगी। उनकी कही हुई बातें सैकडों वर्षों के बाद विकृत रूप में श्लोकबद्ध हो गयी। उनमें वह प्राना विश्वास भी मिल गया कि देव-गण मेरु पर्वत पर रहते हैं। स्यात इसोलिये मेरु को दीविमान और दिव्य श्रीषधियों से परिपूर्ण बतलाया गया है। कुछ ऐसा भी विश्वास है कि इन्द्र की पूरी हिमालय की किसी सुमेरु नामक चोटी पर है। तिलक कहते हैं कि इन श्लोकों में तथा इसी प्रकार के उन दूसरे वाक्यों मे जो पुराणो में यत्र तत्र मिलते है उस समय की स्मृति ध्वनित हो रही है जब आर्य लोग धवप्रदेश मे रहते थे। यह बात असम्भव नहीं है। पर यह कुछ आश्चर्य की बात है कि ध्रव विनद्ध का तो वर्णन मिलता है, ध्रव प्रदेश का नहीं। अस्तु अब देखना यह है कि स्वयं ऋग्वेद में भी कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है या नहीं । ऋग्वेद काल में तो यह स्मृति बिल्कुल ही ताजी रही होगी। तिलक इस सम्बन्ध में तीन चार मंत्रों को उद्धत करते हैं:--

( हम इन्द्र की स्तुति करते हैं ) जिन्होंने अपने चल से पृथिवी और आकाश को इस प्रकार स्तम्भित किया जिस प्रकार रथ के दोनों पहिये धुरे के द्वारा स्तम्भित किये जाते हैं। स इत्स्वपा भुवनेष्वास, य इमे द्यावा पृथिवी जजान । उर्वी गभीरे रजसी सुमेके घवशे घीरः शच्या समैरत् ॥

( ऋक् ४-५६,३ )

भुवनों में वह शोभनकम्मा है जिसने द्यावा पृथिवी को उत्पन्न किया श्रीर श्रपने पराक्रम से उर्वी का श्रविचल श्रनाधार श्राकाश मे प्रेरित किया।

स सूर्यः पर्युरू वरांस्पेद्रो वन्त्याद्रथ्येव चका ( सृक् १०-८६,२ )

इन्द्र ही सूर्य्य हैं। उन्होंने बहुत से तारो के रथ की पहियो की भाति घुमाया।

(यह अनुवाद सायण के अनुसार है। तिलक उप्प्यरांशि का अर्थ बड़ा विस्तार—आकाश—करते हैं। दोनों तरह एक ही बात आती है।)

इन सब वाक्यों को मिला कर तिलक कहते है कि इनसे ध्रव प्रदेश के द्वावषयों की खोर संकेत मिलता है परन्त मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुक्ते ऐसा नहीं देख पड़ता। रथ के पहियों की भांति घूमना एक ऐसी उपमा है जो किव लोगों को बहुत पर्सन्द है। तारे निराधार त्राकाश में खड़े हैं, पृथिवी या सूर्य्य त्राकाश में निराछंव घूम रहे हैं, यह भी साधारण उक्तियाँ हैं। आकाश को इन्द्र बिना किसी सहारे के संभाले हुए हैं, यह कहना इन्द्र के पराक्रम का सचक तो है पर ऐसी बात कहीं भी कही जा सकती है; इसके लिये ध्रव प्रदेश में या ध्रुव विन्दु पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और है। ध्रुव विन्दु पर सूर्य्य चितिज पर घूमता प्रतीत होता है। तारे भी ध्रुव के चारों श्रोर घूमते हैं। यदि इन मंत्रों में इस बात का जिक्र करना होता तो त्राकाश को गति को कुम्हार की चक्की से उपमा देते। पर यहाँ रथ की पहिया से उपमा दी गयी है। रथ की पहिया खड़ी घूमती है। ध्रुव प्रदेश से दित्तण के देशों में जहाँ सूर्य्य तारादि पूर्व मे उदय होकर पश्चिम मे अस्त होते है यह बात देखी जाती है। सप्तसिन्धव के लिये यह उपमा ठीक है पर ध्रुव प्रदेश के लिये नहीं। इसी प्रकार निम्न-लिखित मंत्र भी, जिसको तिलक उद्धृत करते है, उनके मत को पुष्ट नहीं करता:-

द्यमी य ऋद्या निहितास उचा नक्तं दहश्रे कुह चिहिवेयुः । द्यदन्धानि वरुग्णम्य व्रतानि विचायणगन्द्रगा नक्तमेति ॥ (ऋक् १-२४,१०)

यह ऋक्ष ( सप्तर्षि-किसी किसी मत से सभी तारे ) जो ऊँचे पर स्थापित हैं रात में सबको देख पड़ते हैं, दिन में कहीं चले जाते हैं। वरुण की अबाधित आजा से ही रात में चन्द्रमा चमकता है।

रात मे सप्तर्षि (या सब तारों) का चमकना, दिन में छिप जाना तथा रात में चन्द्रमा का चमकना तो साधारण बातें हैं जो अमध्य रेखा के उत्तर कहीं भी देखी जा सकती हैं। हां, भुमध्य रेखा के दिल्ला के देशों में सप्तर्षि के दर्शन न होंगे। बस केवल दो शब्द ऐसे है जो विचारणीय हैं। यह हैं मूल के 'निहितासः उच्चा'—ऊँचे पर स्थापित। तिलक कहते हैं कि ऊँचे का अर्थ है दुष्टा के सिर पर । यदि यह अर्थ हो तब तो यह कह सक्ते हैं कि यह मंत्र ध्रुव प्रदेश की श्रोर संकेत करता है पर ऐसा अर्थ करने के लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता । भूमध्य रेखा के दिचण तो ऋज् अर्थात् सप्तर्षि अदृश्य होते हैं, भूमध्य रेखा के पास से उत्तर की चोर बहुत नीचे दने दिखायी देंगे। ज्यों ज्यों उत्तर चिलये त्यों त्यों ऊँचे होते जायंगे। इसलिए ध्रुव प्रदेश के दचिए से भी सप्तर्षि ऊँचे रहेंगे। जब 'सिर के ऊपर ' मानने के लिये कोई विशेष कारण नहीं है तो सप्तर्षि को ऊँचे पर स्थापित तो सप्तसिन्धन से भी कह सकते हैं। यदि ऋच का श्रर्थ तारामात्र है तब तो सिर के ऊपर कहने से भी कोई विशेष काम नहीं निकलता । रात में सर्वत्र ही तारा जटित आकाश सिर के ऊपर रहता है।

श्रतः इन बातों से कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक श्रवतरणों से श्रधिक से श्रधिक स्यात् यह श्रनुमान किया जा सकता है कि उन लोगों में मेह प्रदेश के संबंध में कुछ जनश्रुतियाँ थीं। संभव है यह केवल ज्योतिषियों की गणना से उठी हों, यह भी सम्भव है कि कुछ लोग कभी उधर गये हों। परन्तु ऋग्वेद जिसमें हमको सबसे अच्छे प्रसाण मिलने चाहिये थे छुछ भी नहीं कहता। जो वाक्य पेश किये जाते हैं उनका दूसरा सरल भाव निकलता है। ऐसे सङ्केत देने वाले वाक्यों को इधर उधर से ढूंढ़ना पड़ता है। यही हमको सतर्क करता है कि ऐसी सामग्री नहीं है जिसका एक निर्विवाद सर्वसम्मत अर्थ किया जा सकता हो। सामग्री का अभाव दूसरे पन्न को पुष्ट करता है।

## युगमान पर एक नोट

जैसा कि हमने इस दसवें श्रध्याय में लिखा है ४,६२,००० वर्ष का एक युग माना जाता है। किल की श्रायु १ युग होती है, द्वापर की २ युग, त्रेता की ३ युग श्रोर सतयुग की चारयुग। इस प्रकार १० युग श्रथीत् ४३,२०,००० वर्ष का एक चतुर्युग या महायुग होता है। ७१ महायुगों का एक मन्वन्तर श्रोर १००० महायुगों का एक कल्प होता है। इस प्रकार एक कल्प में १०००÷७१=१४ मन्वन्तर होते हैं श्रोर ६ महायुग बच रहते हैं।

युगादि की त्रायु का यही मान प्रचलित है। इसके हिसाब से त्रान्तिम सत्युग के प्रारम्भ काल को, जो वैदिक समय का प्रारम्भ काल था, १७,२८,००० + १२,९६,००० + ८,६४,००० + ५००० = ३८,९३,००० वर्ष हुए।

युगों के मान के और भी कई प्रकार हैं। श्री गिरीन्द्रशेखर बोसने अपने पुराण प्रवेश में इस प्रश्न पर अच्छी खोज की है। उसका सारांश श्री० पी० सी० महालनबीस के एक लेख में जो जून १९३६ की 'संख्या' में छपा था दिया गया है। यह विषय रोचक है और वैदिक काल के विद्यार्थी के लिये विशेष महत्त्व रखता है। इसलिये हम यहाँ उसका थोड़े में दिग्दर्शन कराये देते हैं।

युग का श्रर्थ है जोड़, मिलना। जहाँ दो या दो से श्रधिक चीजों का मेल होता है वहीं युग, युति, योग होता है। विशेषतः युग वह मिलन है.जो नियत काल के बाद फिर फिर होता रहता है।

हिन्दुओं में चार प्रकार के मास प्रचलित थे: (१) ३० सूर्य्यो-

दयों का सावन मास, (२) एक राशि से दृसरी राशि तक का सौर मास (३) पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का चान्द्र मास और (४) चन्द्रमा का पृथिवी को परिक्रमा में लगने वाला नाज्ञत्र मास । इन सब की अविध एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि इन सब अविधयों का लघुतम समापवर्त्य निकाला जाय तो हम देखते हैं कि ५ सौर वर्षों में ६० सौर मास, ६१ सावन मास, ६२ चान्द्रमास और ६७ नाज्ञत्र मास आते हैं। पाँच-पाँच वर्ष से यह चारों मास एकत्र होते हैं। इसलिये ५ सौर वर्षों का नाम वेदांग ज्योतिष में युग है। इस प्रकार कलि ५ सौर वर्ष, द्वापर १० सौर वर्ष, त्रेता १५ सौर वर्ष और सत्युग २० सौर वर्षों का हुआ। ५० सौर वर्षों का एक महायुग हुआ। पर इतना पर्याप्त नहीं है। और छंबे कालमानों की आवश्यकता प्रतीत होती है। उनकी उपलिध इस प्रकार होती है।

चान्द्र वर्ष मे ३५५ दिन श्रीर सौर वर्ष मे ३६६ दिन होते हैं। यों तो अपनी सुविधा के लिये प्रति तीसरे वर्ष एक महीना जोड़ कर दोनों को मिला लिया जाता है पर यदि ऐसा न किया जाय तो ३५५ सौर वर्षों में दोनों फिर मिलेंगे। श्रतः यह २५५ सौर वर्षों का भी एक प्रकार का युग है। इसको मनुकाल कहते हैं। ३५५ को ५ से भाग देने से ७१ श्राता है। इसिलिये कहा जाता है कि एक मन्वन्तर में ७१ युग होते हैं। १००० युग श्राश्वीत ५००० सौर वर्षों का एक कल्प होता है। एक कल्प में १४ मनुकाल होते हैं। इनमें ४९७० वर्ष लगे। दोन्दो मनुश्वों के बीच में २ वर्ष का सिन्धकाल होता है। इस प्रकार १५ सिन्धकालों में ५०००-४९७०=३० वर्ष लगते है।

कल्प का ही नाम धम्मेयुग या महायुग है। दो युगों के बीच में संधिकाल होता है। संधिकाल युग की आयु का दशांश होता है। संधि-कालों को मिलाकर युगो की आयु इस प्रकार हुई:—

कलि ५०० वर्ष, द्वापर १००० वर्ष, त्रेता १५०० वर्ष और सतयुग २००० वर्ष। यह इस विषय का अन्तिम निर्णय नहीं है पर जब हम एक ओर पुराणों में लाखों और करोड़ों वर्षों की चर्चा देखते हैं और दूसरी ओर आधुनिक खोज को १०-१२ हजार वर्ष से आगे जाते नहीं पाते तो विचित्र असमश्वस में पड़ जाते हैं। उस समय स्वतः यह विचार उठता है कि पुरानी पुस्तकों में जो युगादि शब्द आये हैं उनकी व्याख्या कुछ और प्रकार से होनी चाहिये। ऐसे विचारों को श्री बोस की इस खोज से सहायता मिलनी चाहिये। सम्भव है आगे कोई और भी समीचीन गणाना का सूत्र हाथ लग जाय। बोस कहते हैं कि पुराणों में २००० मास के ऐतिहासिक युग का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार एक कल्प (५,००० वर्ष=६०,००० मास) में ३० ऐतिहासिक युग होते हैं।

४,३२,००० वर्ष का युग या कित्युग मानने में एक बात है। यों तो सब प्रह जहाँ पर एक समय होते हैं ठीक उन्हीं जगहों पर फिर नहीं त्राते फिर भी ४,३२,००० वर्षों में घूम फिरकर प्रायः उन्हीं जगहों पर त्रा जाते हैं, बहुत थोड़ा अन्तर रहता है। स्यात् इसीलिये ४,३२,००० वर्ष को काल का एक बड़ा मानदएड माना गया है। इसका दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग परम्परा के अनुसार माना गया होगा।

# ग्यारहवां ऋध्याय

## देवयान और पितृयान

देवयान का अर्थ है देवों का सार्ग और पितृयान का अर्थ है पितरों का मार्ग। देवयान वह सड़क है जिससे देवगण यज्ञ में दी हुई आहुित लेने पृथिवी पर आते हैं और पुण्यात्मा मनुष्य शरीर छोड़ने पर स्वर्लों-कािद ऊपर के लोकों मे जाते हैं। पितृयान वह सड़क है जिससे पितृगण अपनी सन्तान के दिये हुए कव्य प्रहण करने पृथिवी पर आते हैं और साधारण मनष्य शरीर छोड़कर पितृलोंक और यमसदन को जाते हैं। देवयान प्रकाशमय और पितृयान अन्धकारमय है।

तिलक कहते हैं कि वैदिक काल में देवयान उत्तरायण श्रीर पितृयान दिल्लायन का नाम था। दोनो मिलकर एक संवत्सर के बराबर होते थे, श्रर्थात् देवयान उत्तरीय ध्रुवप्रदेश का लंबा दिन श्रीर पितृयान वहाँ की लम्बी रात थी। इसके प्रमाण में वह श्रुव्वेद से कई वाक्य उद्भृत करते है। हमको भी उनपर विचार करना होगा:—

विद्वाँ अपने वयुनानि चितीनाम् व्यातुषम् ग्रुरुधो जीवसे धाः । अन्तर्विद्वाँ अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाट् ॥ (ऋक्१—७२,७)

हे श्रिम तुम सर्वज्ञ हो । द्यावा पृथिबी के बीच श्रन्तिरक्ष में जो देवयान मार्ग है उसको जानते हो । तुम देवों के पास बारबार हिव पहुँचाने में श्रालस्य नहीं करते । हम लोगों के लिये भूख दूर करने बाले श्रन्न को उत्पन्न कराने के लिये हमारे दूत बनो (देवों के पास हृव्य ले जाश्रो।)

इस वाक्य मे श्रिम को देवयान का ज्ञाता कहा है पर इससे तो उत्तरायण का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। जैसा कि मंत्र ने स्वयं ही कह दिया है, श्रिम हन्यवाहन हैं। यदि उनको देवयान मार्ग का ज्ञान न हो तो वह देवों के पास यज्ञ में दो हुई हिव पहुँचा ही नहीं सकते। प्रथम मगडल के १८३ वें तथा १८४ वें सूक्त का ६ ठां मंत्र एक ही है। वह इस प्रकार है:—

त्रातारिष्य तमसस्पारमस्य प्रति नां स्तोमो चश्चिनावधायि । एह यातं पथिभिर्देवयानैर्विद्यामेपं नृजनं जीरदाजुम् ॥

हे अश्विनो, तुम्हारी कृपा से हम लोग इस अन्धकार के पार हो गये हैं। तुम्हारी स्त्रुति करते हैं। तुम लोग देवयान मार्ग से हमारे इस यज्ञ मे आओ।

प्रमे पन्था देवयाना घहश्रममर्घन्तो वसुमिरिक्ततासः। घम्दु केतुरुषसः पुरस्तात्त्रतीच्यागादिष हस्थेन्यः॥ (ऋक्७-७६,२)

मुभको देवयान मार्ग देख पड़ते हैं, जो श्रक्षतिकर तथा तेजों से सरकृत हैं। पूर्व दिशा में ऊँचे स्थानों पर से उषाका केंद्र (प्रात:कालीन तेज) देख पड़ता है।

पहिला अवतरण यह बतलाता है कि अन्धकार समाप्त हों गया है और अश्विनों से देवयान मार्ग से आने को प्रार्थना करता है। सबसे पहिला अवतरण यह बतला चुका है कि देवयान मार्ग अन्तिर में है। अतः जब इस पथ पर कोई प्रकाशमान शरीर चलेगा तभी यह देख पड़ सकता है। सबरे जिन देवों के दर्शन होते हैं उनमें सबसे पहिले दोनों अश्विन हैं। रात के अन्त होने पर याग करने वाला प्रकाश की पहिली चीण रेखा की प्रतीचा कर रहा है, इसीलिये वह अश्विनों का आहान कर रहा है। यह मंत्र ध्रुवप्रदेश की छः महीने वाली छंबी रात के अन्त से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। दूसरा मंत्र इस बात को और भी साफ कर देता है। वह कहता है कि उषा के केतु प्रतीची (पूर्व) दिशा में देख पड़ने लगे हैं। यह बात ध्रुव विन्दु या ध्रुव प्रदेश में नहीं हो सकती। वहां तो उषा का केतु दित्तिण दिशा में देख पड़ने हैं। श्रुवप्रदेश से वहां खटकी। इस प्रतीची शब्द ने तो द्विवधा के लिये स्थान ही नहीं छोड़ा। यह निश्चय ही प्रवप्रदेश से नीचे के किसी देश का प्रातःकाल है जहाँ पूर्व दिशा में प्रभात और

सूर्योदय होते हैं। इसिलये यह मानना चाहिये कि इन मंत्रों का संबंध सप्तसिन्धव से ही है।

ऋग्वेद १०—८८, १५ में कहा है :-

द्वे सुती त्रशृण्वं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम् ।

मैंने देवों, पितरों श्रीर मनुष्यों के दो ही मार्ग सुने हैं, देवयान श्रीर पितृ-यान।

श्रीर ऋक् १०—१८, १ में यम के मार्ग को परम् पन्थाम् देवयानात्, देवयान से भिन्न बतलाया है। यह बात प्रचलित विश्वास के सर्वथा श्रमुकूल है। देवगण श्रमर कहलाते हैं, श्रतः पितृयान मार्ग को जिससे पितृगण श्रीर सामान्य मनुष्यों के श्राण चलते हैं श्रमर मार्ग से भिन्न, श्रथीत् मृत्यु का, यम का, मार्ग कहना सर्वथा उचित है।

इसके आगे तिलक कहते हैं कि देवयान और पितृयान साधारण दिन और रात के नाम नहीं हो सकते प्रत्युत लबे वैदिक दिन रात के ही नाम हो सकते हैं। इसके प्रमाण में वह शतपथ ब्राह्मण से एक अव-तरण देते हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि दोनो यानों में तीन तीन ऋतु हैं। यदि वह वाक्य यहीं समाप्त हो जाता तो निःसन्देह तिलक के मत की पुष्टि होती। परन्तु समूचा वाक्य, जिसको उद्धृत करना उन्होंने अनावश्यक समम्मा, उनका समर्थन नहीं करता। वह इस प्रकार है:

वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा श्रृतवः शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते पितरो य एवापूर्यतेऽर्धमासः स देवा योऽपचीयते स पितरोऽहरेव देवा रात्रिः पितरः पुनरह्वः पूर्वाह्वो देवा श्रपराह्वः पितरः ॥

(शतपथ ब्राह्मण २--१--३--१)

इसका अर्थ यह है कि वसन्त भीष्म श्रीर वर्षा देवऋतु हैं, शरद हेमन्त शिशिर पितृऋतु; शुक्रपक्ष देवपक्ष है, कृष्णपक्ष पितृपक्ष; दिन श्रीर दिन में का भी पूर्वार्ध देवकाल है, रात श्रीर दिन में का उत्तरार्ध पितृ-काल है। इस स्थल,पर कहीं देवयान पितृयान का जिक्र नहीं है। आगे की कि कि किस खंदेश्य के यज्ञ के लिये कीन सा ऋतु अनुकूल है। जिन कालों में प्रकाश चढ़ान पर रहता है वह देवकाल हैं, शेष पितृकाल हैं। अन्त में चलकर यह भी कहा है कि आयु का कोई भरोसा नहीं को हि मनुष्यस्य श्वो वेद—(मनुष्य के कल को कीन जानता है?), सभी ऋतु अच्छे हैं, सूर्य उनके दोषों को दूर कर देंगे, सब में ही यज्ञ का अनुष्ठान हो सकता है।

ऐसी दशा मे तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा हुआ 'एकं वा एतहेवाना-महः यत्संवत्सरः)'—देवों का एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है— उतना ही अर्थ रखता है जितना कि मनुस्मृति का वह ऋोक जो पहिले उद्धृत हो चुका है। अवेस्ता का यह उपाख्यान भी कि देवों के उत्पीड़न से सूर्य्य और चन्द्र गित छोड़कर बहुत दिनों तक एक ही जगह खड़े थे, तब उनको फ़्वशियों (पितरों) ने असुरों का बनाया मार्ग, मज्द का बनाया मार्ग दिखाया, जिससे उनका छुटकारा हुआ, कुछ बहुत सहा-यता नहीं देता। यदि मान लिया जाय कि इसमें उस छंबे काल की ओर संकेत है जब कि सूर्य अहस्य रहता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हम तो इस बात को मान चुके हैं कि पारिसयों की एक शाखा ध्रुवप्रदेश से परिचित थी। इसके साथ ही एक सन्देह भी होता है। यदि इस वाक्य में ध्रुवप्रदेश के लंबे अहोरात्र का जिक्र है तो सूर्य के साथ चन्द्र का नाम क्यों जोड़ा गया वन्द्रमा की गित तो सर्वत्र एक सी होती है, ध्रुवप्रदेश में भी वह अपने सामान्य शुक्क कुरुण्यकों के कम से देख पड़ता है।

तिलक कहते हैं कि पितृयान के विरुद्ध जो भाव है वह इस बात का प्रमाय है कि पितृयान किसी समय लंबी अंधेरी वैदिक रात्रि का नाम था। इसी प्रकार उत्तरायण के पसन्द किये जाने का कारण यह है कि वह किसी समय छंबे वैदिक दिन का नाम रहा होगा। अर्थात् किसी समय उत्तरायण को देवयान और दिन्नणायन को पितृयान कहते थे।

ऐसे कई वाक्य हैं जिनसे यह अर्थ उपलब्ध होता है किउत्तरायगा

शुक्क पत्त आदि में मरना अच्छा और दित्तिणायन, कृष्णपत्त आदि में मरना बुरा है।

·श्री मद्भगवद्गीता के आठवे अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं:—

श्रमिञ्गोतिरहः शुक्तः, पर्यमासा उत्तरायग्यम् । तत्र प्रयाता गच्छिन्ति, ब्रह्म ब्रह्मिवदो जनाः ॥ (२४) धूमो राश्विस्तथा इच्याः, पर्यमासा दिच्चगायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योति, यौगी प्राप्य निवर्तते ॥ (२५) शुक्त इच्यो गनी होते, जगतः साश्वती मते । एकया पात्यनावृत्तिम्, श्रन्ययापर्तते पुनः ॥ (२६)

जगत में शुक्क और कृष्ण दो मार्ग शारवत हैं। इनमें से एक से अनावृत्ति (अपुनर्जन्म) दूसरे से पुनर्जन्म होता है। ब्रह्मज पुरुष अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्कपक्ष चौर उत्तरायण के छः महीनों में मरकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। घुए, रात, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन के छः महीनों में मरकर चन्द्रज्योति को प्राप्त होता है शौर फिर लौटता है। (चन्द्रलोक में ही पितृलोक है।)

इस प्रकार के श्रीत श्रीर स्मार्त वाक्यो पर वेदान्त दर्शन के चौथे श्रम्याय के द्विनीयपाद के चार स्त्र्रो, रश्म्य ग्रसारी (१८) निशि नेति चेत्र सम्बन्धरय यान हे हमा वित्वा हरीयित व (१६) श्रार चो नितः प्रति च रमर्थते स्मानं चेते (२१) तथा इसी श्रम्याय के त्रितीयपाद के एक सूत्र श्रातिवाहिकास्त लिङ्गात् (४) मे पूरा पूरा विचार किया गया है। शाङ्कर भाष्य के श्रमुसार इस विचार का परिणाम यह निकलता है कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिये श्रीर उस योगी के लिये जिसका प्राण् सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से उत्क्रमण करता है कालादि का कोई नियम नहीं है। उसके लिये दिन रात उत्तरायण दिल्लायन शुक्र पत्त कृष्ण पत्त सब बराबर हैं। साधारण उपासकों के लिये जो किसी लोक विशेष की प्राप्ति के इच्छुक हो काल भेद हो सकता है। परन्तु उत्तम श्र्थ यह है—श्रीर यही

अर्थ वेद के अनुकूल है—िक अग्नि, शुल्कपन्न, उत्तरायण, धूम, रात्रि, दिन्नणायन आदि समयों और काल विभागों के नाम नहीं हैं वरन् आतिवाहिक देवों के नाम हैं। आतिवाहिक उन देवों को कहते हैं जो शरीर छोड़ने पर आत्मा को आगे के लोकों में ले जाते हैं। अपने अपने कम्म के अनुसार प्राणी को तत्तत् आतिवाहिक से भेंट होती है और उसको तत्तत् लोक की प्राप्त होती है।

इन बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि पितृयान उन श्रात्माश्रों का मार्ग माना जाता है जिनके कम्में उत्कृष्ट नहीं हैं। इसीलिये वह देवयान की श्रपेत्ता हीन समभा जाता है। उसका ध्रुव प्रदेश की छंबी राश्रिया देवयान का वहाँ के लंबे दिन से कोई संबंध स्थापित नहीं होता।

# बारहवाँ ऋध्याय

#### उषा

तिलक कहते हैं कि ऋग्वेद में उषः ( उषस् , हिन्दी में उषा-प्रातः कालीन प्रकाश ) की प्रशस्ति में जो मंत्र हैं वह संहिता भर में सब से सुन्दर हैं। इनकी संख्या बीस के लगभग है, यों तो उषा का उल्लेख तीन सौ बार से अधिक आया है। दूसरे विद्वान् भी उषः सम्बन्धी मंत्रों की ऐसी ही प्रशंसा करते हैं। मेकडॉनेल का मत है कि यह देवता वैदिक काव्य की सब से सुन्दर सृष्टि है और किसी भी दूसरे देश के धार्मिक साहित्य में इससे सुन्दर कृति नहीं मिलती। यह बात यथार्थ है। उषा की प्रशंसा में वैदिक ऋषियों ने बड़ी ही भावुकता दिखलायी है। उदाहरण के लिये हम कुछ मंत्र देते हैं:—

प्रतिष्या स्नरी जनी न्युच्छन्ती परिस्वसुः। दिवो खदर्शि दुहिता॥

### (ऋक् ४-५२,१)

वह प्राणियों की नेत्री फलों की उत्पन्न करने वाली आदित्य की दुिहता उषा अपनी बहिन (रात्रि) के उपरिभाग में (अन्त में) अन्धकार के दूर करती हुई देख पड़ती है।

> प्रति भद्रा भहत्त्वत गवां सर्गा न रश्मयः। त्रोषा त्रप्रा उरु ज्रयः॥

> > (ऋक् ४-५२, ५)

वर्षा की धारा की भाति भद्र किरणें देख पड़ती हैं। उषा ने महत्त्वेज को भर दिया है।

एषा शुभ्रा न तन्नो विदाने।ध्वेंव स्नाती दृशये नो श्रस्थात् । श्रप द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात् ॥

( ऋक् ५-८०, ५)

यह शुभ्रवर्ण सुश्चलिकता स्नान करके उठी हुई स्त्री की भाति श्रपने श्रगों को दिखलाती हुई श्रादित्य की लड़की उषा शत्रुरूपी श्रन्धकार के। दूर करती हुई तेज (प्रकाश) के साथ श्राती है।

डषा से ऋषिगण वरों की भी मुक्तकंठ से याचना करते हैं, जैसे

ऐषु घा बीरवद्यश उद्यो मघोनि सूरिषु । ये नो राधांस्यह्या मघवानो घरासत सुजाते अश्वसृत्ते ॥ (ऋक् ५-७९,६)

हे उषा देवि, तुम उन धनवान दानी यजमानो को जो हमको धन देते हैं पुत्र श्रन्न यश प्रदान करो।

उषा शब्द प्रायः एक वचन में आया है पर कहीं कहीं इसके लिये बहुवचन का भी प्रयोग हुआ है। इन बातों से तिलक यह अनुमान करते हैं कि जिस उषा का ऋग्वेद में उल्लेख है वह ध्रुव प्रदेश की ही होगी। नीचे के देशों की उषा के लिये बहुवचन का प्रयोग नहीं हो सकता, फिर उसमें कोई ऐसी विशेषता भी नहीं होती कि कोई उस पर मुग्ध हो जाय । हाँ, ध्रुव प्रदेश का छंबा प्रातःकाल निःसन्देह चित्ताकर्षक होता है। इसके श्रविरिक्त कुछ मंत्रों में स्पष्ट रूप से लंबे प्रभातों की श्रोर संकेत है। हमको इन प्रमाणों पर आगे चलकर विस्तार से विचार करना होगा। पर इतना कह देना तो अनुचित न होगा कि यह तर्क पुष्ट नहीं है कि ध्रुव प्रदेश को छोड़ कर अन्यत्र की प्रातःकालीन प्रभा मोहक नहीं होती। विषुवत रेखा पर तो प्रातःसायं होता ही नहीं, इससे उत्तर और दिचण के देशों में प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही संदर होते हैं। सप्तसिन्धव में लगभग दो घंटे का प्रभात होता है। कवि हृदय के लिये इसमें पर्चाप्त आकर्षण है। भारतीय भाषात्रों में प्रभात की प्रशंसा बराबर आती है। यदि एतत्सम्बन्धी बैदिक कविता में कोई विशेषता है तो इतनी ही कि वेदों में प्रातःकाल का सम्बन्ध विशेष प्रकार के यज्ञयागों से है। यही कारण है कि जहाँ लौकिक कविता में सार्य-काल का भी वैसा ही रोचक वर्णन मिलता है, वेद में केवल प्रभात की ग्रामाथा है।

तिलक कहते हैं कि वैदिक प्रभात के छंबे होने का पहिला संकेत ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नये वर्ष के प्रथम दिन अतिरात्र करके दूसरे दिन से गवामयन नामक यज्ञ किया जाता था। पहिले दिन की रात को तीन भागों में बाँदते थे जिनको पर्य्याय कहते थे। इन पर्य्यायों में कुछ विशेष स्तोत्रों को पढ़ने का विधान है। सबसे मुख्य बात यह है कि यज्ञ आरम्भ होने के पहिले होता को कम से कम एक हजार मंत्रों का पाठ करना पड़ता था। इस पाठ को आश्विन शास्त्र कहते थे। पाठ छंबा था इसलिए होता को यह आदेश दिया गया है कि वह थोड़ा सा घी पी ले। ऐसा करने से गला अच्छा काम करेगा। यह तो निश्चित है कि इस पाठ को सूर्योंद्य के पहिले समाप्त करना है पर प्रश्न यह है कि यह आरम्भ कब होता था। तिलक कहते हैं कि अश्विनों का काल वह है जब कि अन्धरा दूर होकर प्रकाश की पहिली धुँधली मलक देख पड़ने ही वाली है। इसके प्रमाण में वह निरुक्तका यह वाक्य उद्धत करते हैं

' तयोः काल ऊर्ध्वमर्धरात्रात्प्रकाशीभावस्यानुनिष्टम्भम् । '

ऋग्वेद के ७वें मंडल के ६७वे सूक्त के २ रे च्यौर ३ रे मंत्र से भी च्यारिवनों के काल का पता चलता है। २रे मंत्र मे कहते हैं ' च्यचेति केतुरुषसः पुरस्ताच्छ्ये दिवो दुहितुर्जीयमानः '— पूर्व दिशा मे उषा की शोभा के लिये सूर्य्य जान पड़ने लगा है, च्यतः हे अश्विनों तुम्हारे च्याने का समय च्या गया है।

कहने का ताल्पर्य यह है कि जब यह पाठ श्राश्वन शास्त्र कहलाता था तो श्राश्वन काल मे ही पढ़ा जाता रहा होगा। श्राश्वन काल श्राधी रात के बाद श्रारम्भ होता है श्रोर सूर्य्योद्य के समय समाप्त हो जाता है। श्रातः इतनी ही देर में पाठ को पूरा करना था। इसका ताल्पर्य यह हुश्रा कि यह पाठ किसी ऐसे प्रदेश मे होता होगा जहाँ यह श्राश्वन काल इतना लंबा हो कि उसमे १००० मंत्र पढ़े जा सके। इसके ध्रुव प्रदेश के लंबे प्रभात की श्रोर संकेत होता है। श्रोर भी बाते इस मत का समर्थन करती हैं। श्राश्वलायन श्रोत सूत्र में कहा है:—

प्रातरनुवाकन्यायेन तस्यैवसमाम्रायस्य सहस्रावममोदेतेः शंसेत् ( श्राश्व० ६—५, ८ )

यदि पाठ समाप्त होने पर भी सूर्य्य उदय न हो तो दूसरे मत्रों को प्रवक्तर पाठ चलाये रखना चाहिये।

श्रापस्तम्ब श्रीत सूत्र में तो यहाँ तक कहा है कि यदि पाठ समाप्त होने पर सूर्य्योदय न हो तो ऋग्वेद के दसों मंडलों को पढ़ डालना चाहिये।

सर्वा त्रापि दाशतयीरनुबूयात । (आप॰ १४—१, २)

श्रव इस पर विचार करना है। पहिले तो यह बात ध्यान में रखने की है कि यद्यपि इसको श्राश्विन शास्त्र कहते हैं पर इसमें केवल श्रश्विनों का ही स्तव नहीं है वरन् श्राग्नि, उषा, इन्द्र के भी स्तोन्न हैं। श्रश्विन शास्त्र कहने का कारण यही है कि श्राकाश में श्रन्य देवताश्रों से पहिले श्रश्विनों के दर्शन होते हैं—

तासामविश्नौ प्रथमगामिनौ भवतः ( निरुक्त )।

इसलिये यद्यपि पाठ को सूर्योदय तक समाप्त तो करना था पर उसको अर्थरात्रि के बाद आश्विन काल आरम्भ होने पर ही आरम्भ करने की कोई आवश्यकता न थी। मूल मे ऐसा कहा भी नहीं है। इसके विरुद्ध भी एक संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवों में एक दौड़ हुई, उसमें अश्विन प्रथम आये। यह दौड़ गाईपत्य आग्न से आदित्य तक हुई थी। गाईपत्य अग्नि सायंकाल जलायी जाती थी। आदित्य तक हुई थी। गाईपत्य अग्नि सायंकाल जलायी जाती थी। आदित्य तक हुई थी। गाईपत्य अग्नि सायंकाल जलायी जाती थी। आदित्य स्वर्य को कहते हैं। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आश्विन काल अर्थात् आश्विन शास्त्र के पाठ का काल गाईपत्याग्नि के जलाने के समय से लेकर सूर्योदय तक था। एक हजार मंत्रों के पाठ के लिये इतना समय, जो लगभग बारह घंटे के बराबर हुआ, पर्याप्त होना चाहिये। यह हो सकता है कि किसी को तेज पढ़ने का अभ्यास हो। वह कुछ जल्दी समाप्त कर लेगा। उसके लिये औत सूत्रों ने दूसरे मंत्रों को पढ़ने का विधान किया है। एक अच्छे पढ़ने वाले को एक हजार मंत्र स्वर के साथ पढ़ने में सात आठ घंटे लगने चाहियें।

्त्रव यदि तिलक की बात मान ली जाय कि आश्विन काल अर्ध-रात्रि के बाद आरम्भ होता है और इस विधान में ध्रुव प्रदेश की रात का जिक है तो पाठ के लिये आधी रात के बाद भी महीने डेढ़ महीने का समय होता है। जहाँ रात चार महीने की होगी, वहाँ आधी रात का वह उत्तर काल जो प्रकाश की पहिली मीनी मलक तक जाता हो, एक महीने से क्या कम होगा। पर एक महीने तक तो कोई भी होता एक बार घी पीकर एक हजार मंत्रों का पाठ नहीं कर सकता। एक महीना तो बहुत होता है, दो चार दिन भी अधिक हैं। ऐसी दशा में यह विधान कि यदि पाठ समाप्त होने तक सूर्य्य के दर्शन न हों तो दूसरा पाठ करना चाहिये निरर्थक सा हो जाता है। 'यदि' का प्रश्न ही नहीं उठता, सूर्य्य का दर्शन कदापि नहीं हो सकता, अतः दूसरा पाठ करना ही पड़ेगा। इन बातों से यह प्रतीत होता है कि यहाँ ध्रुव प्रदेश के लम्बे प्रभात का कोई जिक्र नहीं है, सामान्य रात और सामान्य ही प्रभात का उल्लेख है।

दूसरा प्रमाण तिलक तैत्तिरीय संहिता से देते हैं। इस संहिता (७—२,२०) में एक जगह सात आहुति देने का विधान है। वहाँ यह विधान इन शब्दों में हैं:—

उपसे स्वाहा व्युप्टयै स्वाहोदिष्यतेस्वाहोद्यते स्वाहोदिताय स्वाहा सुवर्गाय स्वाहा लोकाय स्वाहा ।

उपा को स्वाहा, व्युष्टि को स्वाहा, उदिष्यत् को स्वाहा, उद्यत् को स्वाहा, उदित को स्वाहा, सुवर्ग को स्वाहा, लोक को स्वाहा।

तैतिरीय ब्राह्मण के अनुसार 'रािश्वर्ग उषाः शहर्व्युष्टिः' उषा रात है, न्युष्टि दिन है। न्युष्टि शब्द और भी कई स्थलों पर आता है। उसका अर्थ है पूरी तरह से खिला हुआ प्रभात। अतः उषा और न्युष्टि का अर्थ हुआ, प्रभात का पूर्व रूप और पूर्ण रूप। तिलक कहते हैं कि यदि हम तैतिरीय ब्राह्मण की न्याख्या मान कर इन दोनो शब्दों का अर्थ रात और दिन भी कर छें तो उदेष्यत् (उदय होने वाली), उद्यत् (उदय होती) और उदित का विभेद तो रह ही जायगा। यह तीनों नाम भी प्रभात के हैं। ध्रुव प्रदेश को छोड़कर अन्य क़हीं इतना लंबा सबेरा होता ही नहीं कि वहाँ ऐसा तिहरा विभाग किया जा सके।

यह तर्क भी श्राधारहीन है। यह तोनों शब्द उदेष्यत्, उद्यत् श्रीर उदित उषा नहीं वरन् सूर्य्य के लिये प्रयुक्त हुए हैं। श्राह्मण का भी ऐसा ही संकेत है। फिर उषा श्रीर व्युष्टि दोनों खीलिंग वाचक हैं, उदेष्यत् उद्यत् श्रीर उदित पुँद्धिंगात्मक हैं। सुवर्ग श्रीर लोक भी सूर्य्य के ही नाम हैं। तैत्तिरीय श्राह्मण ने कहा है:—

उषसे स्वाहा व्युष्टयै स्वाहोदेण्यते स्वाहोद्यते स्वाहेत्यनुदिते जुहोति। उदिताय स्वाहा सुवर्गीय स्वाहा लोकाय स्वाहेत्युदिते जुहोति।'

श्रर्थात् पहिली चार श्राहुतियाँ सूर्ग्योद्य के पहिले की जायंगी, रोष तीन सूर्ग्योद्य के पीछे। यह बात वहीं हो सकती है जहाँ प्रभात श्रीर सूर्ग्योद्य में लंबा श्रंतर न पड़ता हो। ध्रुवप्रदेश में एक एक मंत्र पढ़कर बहुत बहुत देर तक, कई कई दिनों तक, ककना पड़ता।

कुछ और मंत्रों में भी तिलक को उषा के त्रिशिध भेद का तथा प्रभात के लंबे होने का आभास मिलता है। जैसे ऋग्वेद के आठवें मएडल के इकतालीसवें सूक्त के तीसरे मंत्र में कहा है:—

तस्य वे नीरनु व्रत मुषस्तिस्रो अवर्धयन ।

बरुण के त्रत की कामना करनेवाली प्रजाने उनके लिये तीन उषाकों को अनुवर्धित किया (अनुकूल बनाया)। तीन उषा का अर्थ यदि तीन दिन न करके एक ही प्रभात के तीन रूप माने जायँ तब भी कोई किठनाई नहीं पड़ती। उदेख्यत् उद्यत् और उदित तो सूर्य्य के रूप हैं परन्तु उषा के भी तीन रूप माने जा सकते है। ऋक् १—११३, १४ में कहा है: अप कृष्णां निर्णिजं देव्याव: देवी (उषा) ने रात्रिकृत कृष्णारूप का परित्याग किया। इस प्रकार रात्रि के अन्धकार से ढंका

हुआ पहिला रूप, निकली हुई उषःप्रभा दूसरा रूप और पूरा खिला हुआ तीसरा रूप (व्युष्टि) हुआ। और यह रूप ध्रुवप्रदेश तक बिना गये भी देखे जा सकते हैं। उषा से जल्दी निकलने के लिये कहना भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह शिकायत ध्रुवप्रदेश के लंबे प्रभात से की जा रही है।

> 'माचिरं तनुथा त्रपः, नेत्वास्तेनं यथारिपुं तपाति सूरो त्राचिषा ( स्त्रक् ५-७९,९ )

हे उवा, देर मत करो, नहीं तो जैसे राजा चोर या शत्रु को तपाता है, वैसे ही सुर्य तुमको अपने तेज से तपा देगा।

ऐसी बात है जो प्रभात से कहीं भी कही जा सकती है। कहीं कहीं उषा के सम्बन्ध में शश्वत् (नित्य, निरन्तर) शब्द का प्रयोग हुआ है. जैसे

शश्वत्पुरोगा न्युवास देन्यथो श्रद्येदं न्यावो मघोनी । भ्रथो न्युच्छादुत्तरॉ श्रनु द्यूनजरामृता चरति स्वधाभिः ॥ (ऋक १-११३,१३)

पुरा (प्राचीन काल में ) उषा शश्वत् प्रकाश करती थी, आज भी धन-वती उषा जगत् को तमोवियुक्त करे, आने वाले दिनो में भी अन्धकार दूर करे। वह अजरा है, अमृता है, अपने तेजों के साथ विचरती है।

श्रव ' उषा शश्वत प्रकाश करती थी ' का अर्थ यदि यह किया जाय, जैसा कि तिलक कहते हैं, कि बहुत दिनो तक सवेरा रहता था तो फिर श्रागे के वाक्यों का क्या अर्थ होगा ? क्या यह माना जाय कि ऋषि यह चाहता है कि श्रव किर दो-दो महीने तक सवेरा—श्रोर इसी के साथ दो-दो महीने संध्या तथा चार-चार महीने दिन-रात—रहने लगे ? ऐसी प्रार्थना तो कहीं श्रोर वेद भर मे देखी नहीं गयी। तब किर यह क्यों मान लिया जाय कि पहिले वाक्य मे पूर्व काल की स्मृति है ? सीधा श्रव्यं तो यह है कि प्राचीन काल में उषा बरावर, श्र्यांत प्रतिदिन, दर्शन दिया करती थी, श्रोर उससे प्रार्थना की जा रही है कि भविष्यत में भी ऐसा ही करती जाय। इसी प्रकार ऋक् १—११८, ११ में उषा

को शश्वत्तमा—सबसे बढ़कर शश्वत्—कहने का यही श्रमिशाय हो सकता है कि उषा बहुत ही नियमपूर्वक, ठीक समय पर, निकला करती है। सायणने इसका दार्शनिक अर्थ किया है। वह कहते हैं कि उषा कालात्मिका है, काल नित्य है, इसलिये उषा को शश्वत्तमा कहा है।

श्चरवेद के प्रथम मंडल के ११३ वें सूक्त में उषः सम्बन्धी मंत्र हैं। दसवां मंत्र इस प्रकार है:—

> कियात्या यत्समया भवाति या व्युषुर्याश्च नूनं व्युच्छान् । त्रानुपूर्वाः क्रपते वावशाना प्रदीध्याना जोषमन्याभिरेति ।

कब से उषाये प्रकाश करती आ रही हैं और कब तक प्रकाश करती जायगी ? पहिली वालियो की भाति वर्तमान उषा भी काम कर रही है और प्रकाश करती हुई दूसरों के साथ (जो अभी नहीं निकली हैं) जा रही है।

कुछ अंग्रेज विद्वानों ने पूर्वार्ध का अर्थ दूसरे प्रकार किया है। िशिक्षिथ के मत से इसका अर्थ है जो उपा प्रकाश दे चुकीं और जो अब प्रकाश देंगी वह कब तक साथ रहेंगी ? और म्योर की राय में इसका अर्थ है जो उपा बीत गर्यों और जो अब आयेंगी उनके बीच में कितना अन्तर है ?

तिलक कहते हैं कि इनमें से कोई भी अर्थ लिया जाय, सब में से यही बात टपकती है कि सबेरे के बाद सबेरा आता जाता था अर्थात बड़ा छंबा प्रभात था, उससे लोग ऊब गये थे। पर ऐसा अर्थ मानने का कोई कारण नहीं है। सीधा सादा अर्थ तो वह है जो सायण के भाष्य में व्यक्त होता है। यदि यह प्रश्न है तो उसका रूप यह है: कब से प्रभात होता आ रहा है और कब तक होता जायगा? अर्थात् सूर्यचन्द्र, दिनरात, कब से हैं, कब तक रहेंगे, दूसरे शब्दों में, जगत् की आयु कब से कब तक है? या यों कहा जा सकता है, कि प्रश्न के रूप में ऋषि कहना चाहता है कि प्रभात दीर्घकाल से होता आता है और दीर्घकाल तक होता रहेगा। यह उदा की प्रशंसा है या उदा को देखकर उठा हुआ दार्शनिक विचार। एक और बात है। यह मंत्र अकेला नहीं है। इस सूक्त में और भी उदा सम्बन्धों मंत्र हैं। इनमें पूर्वीपर सम्बन्ध होना

अनिवार्य है। यह नहीं हो सकता कि वही ऋषि एक मंत्र में एक बात कहे और दूसरे में उसकी विरोधी बात कहे। उसी साथ का छठवाँ मंत्र कहता है:—

त्तत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्ये । विसदृशा जीवताभिश्चन्त उषा स्प्रजीगर्भुवनानि विश्वा ।।

हे उषा, तुमने मनुष्यों को पृथक् पृथक् कामों के लिये जगाया है, कोई धनोपार्जन में लगता है, कोई खेती बाड़ी में, कोई श्रिप्रशोमादि यज्ञ में।

श्रव सोचने की बात है कि क्या यह बातें ध्रुवप्रदेश के लंबे प्रभात के विषय में कही जा सकती हैं ? क्या वहाँ लोग लंबी रात में चार महीने सोते रहते हैं ? यदि नहीं, तो फिर यह कहना कैसे युक्तिसंगत होगा कि उषा ने उनको विभिन्न कामों में लगने के लिये जगाया ?

नीचे लिखे मंत्र को तिलक इस संबंध में बहुत महत्त्व देते हैं :-

तानीदहानि बहुलान्यासन्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य ।
 यतः परि जार इवाचरन्त्युपो दहन्ते न पुनर्यतीव ॥
 (ऋक् ७-७६,३)

इसका अर्थ यह है कि हे उपः, वह बहुत से अहानि थे जिनसे सूर्य के उदय होने के पहिले उषाएं युक्त थीं। उनके साथ वह सूर्य के प्रति इस प्रकार आचरण करती हैं जिस प्रकार कोई की अपने पित के प्रति करती है (अर्थात् इधर उधर घूमने वाले पित का भी जिस प्रकार भली की पित्याग नहीं करती) न कि यती (पित से पराङ्मुख क्षी की भांति)। यहाँ मैंने मूल का 'अहानि' शब्द ज्यों का त्यों छोड़ दिया है, क्योंकि यही विवाद का मूल है। अहानि अह् धातु से निकला है जिसका अर्थ है चमकना या जलना। इसीलिये अह का अर्थ तेज भी हो सकता है और जैसा कि सामान्य बोलचाल में लिया जाता है, दिन भी हो सकता है। सायण ने यहाँ अहानि का, जो अह का बहुवचन है, तेज, प्रकाश, अर्थ किया है। यदि यह अर्थ माना जाय तो इस मंत्र का तात्पर्य यह हुआ कि सूर्य के उदय होने के पहिले उषा बहुत से तेजों से

युक्त चमक रही थी। तिलक अहानि का अर्थ दिन करते हैं। उनके अनुसार मंत्र कहता है कि सूर्योदय के पहिले उषा कई दिनों तक चम-कती रही। यदि यह दूसरा अर्थ ठीक हो तब तो अवश्य ही यहाँ पर लंबे ध्रुवप्रभात की ओर संकेत देख पड़ता है। पर अर्थ ठीक न होने के लिये ही पृष्ट कारण मिलते हैं। यह मंत्र भी अकेला नहीं है। इसके साथ भी इससे संबद्ध मंत्र हैं। इसके ठीक पहिले का मंत्र कहता है:—

केतुरुषसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादधि हर्म्यंभ्यः

र्जनी जगहों से पूर्व दिशा में उषा का केतु (उषा का पता देनेवाला तेज ) देख पड़ता है।

यह पुरस्तात् ( पूर्व दिशा ) शब्द ही तिलक के सारे तर्क को ढहा देता है, क्योंिक ध्रुव प्रदेश में उषा के दर्शन दिचाण दिशा में होते हैं। इसिलये ख्रहानि का अर्थ दिन न करके तेज ही करना चाहिये, जैसा कि सायण ने किया है। ऐसी दशा में यह साधारण प्रभात का ही वर्णन रह जाता है। नीचे लिखा मंत्र भी, जिसमे तिलक ध्रुव प्रभात का इशारा पाते हैं, साधारण प्रभात का ही व्यक्षक प्रतीत होता है:—

पर ऋणासावीरधमत्क्रतानि माहं राजन्नन्यक्रतेन भोजम् । श्रन्युष्टा इन्तु भूयसीरुषास श्रा नो जीवान्वरुण तासु शाघि ॥ (ऋक् २-२८,९)

हे राजन् वरुण मेरे सब ऋ़ुणों को (अथवा पापों को) दूर करो। मैं दूसरों के अर्जित धन न भोगूँ। बहुत सी उषाए अन्युष्ट हैं। उनमें हम जीवित रहें श्रीर भोग पर्याप्त धन से सम्पन्न रहें।

यहाँ 'बहुत सी उषाएं अन्युष्ट हैं' का अर्थ तिलक यह करते हैं कि एक के बाद दूसरी आने वाली कई उषाएं, या यों कहिये कि एक लंबी उषा, अभी न्युष्ट नहीं हुई है। इसके पहिले हम बतला चुके हैं कि पूरी तरह से खिले हुए प्रभात को न्युष्टि कहते हैं। अर्थात् उषा के अन्युष्ट होने का अर्थ है कि अभी अधेरा है। अतः यदि तिलक का अर्थ ठीक है तो ऋषि इस लंबे प्रातःकाल मे जीवित और सम्पन्न

रहने की प्रार्थना कर रहा है। सायण यह अर्थ नहीं करते। वह कहतें हैं 'अभी बहुत से प्रभात नहीं खिले हैं। 'अर्थात् अभी बहुत से दिन आने वाले हैं। उनके अनुसार ऋषि अपनी भविष्यत् लंबी आयु की बात सोच रहा है और उसी की लक्ष्य करके सुख सम्पत्ति मांग रहा है। यह अर्थ इतना सरल और स्वाभाविक है कि यहाँ दूसरी व्याख्या करना कोरी कष्ट करपना है।

वेद में उवा के लिये कई स्थलों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। कही उनको धृन्मानः (योद्धाओं) [ऋक् १-९२,१], कहीं नारीः [ऋक् १-५२,३], कहीं अयां न अर्मयः (जल की लहरें) [ ऋक् ६४,१], कहीं अध्वरेषु स्वरवः (यज्ञ में खम्भे) [ऋक् ४-५१,२], कही मिथो न यतन्ते (एक दूसरे से लड़तीं नहीं) [ ऋकू ७-७६,५] कहा गया है। उपसः ( उषाये ), ऐसा प्रयोग तो बहुत आया है। निरुक्त के अनुसार बहुव वन का प्रयोग आदरार्थक है, सायण कहते हैं कि बहुरीचन से उबा काल अधिकारी अनेक देवताओं से तालक्यें है। तिज्ञक कहते हैं कि यह प्रयोग और यह उपमायें निःस्स-देह उस लंबे ध्रुवप्रभात के आधार पर हैं जिसकी स्पृति आय्यों को अभी भूली न थी। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। कहीं कहीं बहुव-चन आदरार्थक होगा, कही उसमें अनेक देवताओं की ओर इशारा होगा, कहीं प्रति दिन आने वाली उषाओं की ओर लक्ष्य होगा। यह जितनी भी उपमार्ये हैं वह अलग अलग प्रति दिन आने वाले प्रभातों के लिये लागू हो सकती हैं। ध्रुव प्रदेश में जहाँ सब मिल कर एक प्रभात बन जाता है पार्थक्य का ठीक-ठीक अनुभव भी नहीं होता । यहाँ उर्मय: ( लहरों ) की उपमा तो दी भी नहीं जा सकती। लहर तो ऐसे आती है कि एक लहर उठी, किर पानी दब जाता है, किर दसरी लहर उठती है। जहाँ उषा, फिर दिन-रात, फिर उषा हो वहाँ तो यह उपमा दी जा सकती है, घ्रव प्रदेश में तो ऊर्मि नहीं, प्रवाह होता है। जिस मंत्र में अर्मि से उपमा दी गयी है उसी के पॉन मंत्र आगे कहा है कि उषा के व्यष्ट होने पर चिड़ियाँ उठ जाती हैं और मनुष्य जाग

पड़ते हैं। यह बात ध्रुव प्रदेश को प्रभात के लिये नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार जिस मंत्र में धृड्णवः (योद्धाओं) से उपमा दी गयी है उसी में कहा है कि पूर्व यर्थ रजसो मानुमक्षते—उषाएं पूर्व दिशा में सूर्य को व्यक्त करती हैं। तथा इसी साथ के नवें मंत्र मे उषा को प्रतीचीच तुः, पश्चिम की ओर मुख किये, कहा गया है। यह दोनों बातें ध्रुव प्रदेश में, जहाँ उषा दित्तगा में रहती है, लागू नहीं होतीं।

तिलक का सब से पुष्ट प्रमाण तैत्तिरीय संहिता के चौथे कारड के तीसरे प्रपाठक के ग्यारहवें अनुवाक में मिलता है। यज्ञ की वेदी पर १६ ईटें रक्खी जाती हैं। इन सब को रखते समय मंत्र पढ़े जाते हैं। सब मंत्र उषः सम्बन्धी हैं, इन ईटों को भी व्युष्टि इष्टक कहते हैं। इस अनुवाक में १५ मंत्र दिये हैं। हम इनमें से कुछ को उद्धृत किये देते हैं:—

इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छ्दन्तरस्यां चरित प्रविष्टा ।

वधूर्जजान नवगज्जितित्री त्रय एनां मिहमानः सचन्ते ॥ १

छन्दस्वती उवसा पेपिशाने समानं योनिमनुसञ्चरन्ती ।

सूर्य्यपत्नी विचरतः प्रजानती केतुं कृशवाने यजरे भूरिरेतसा ॥ २

त्रमृतस्य पन्थानममुतिस्र याग्रस्रयो धर्मासो अनुज्योतिषाऽऽ गुः ।

प्रजामेका रच्तत्यूर्जमेका व्रतमेका रच्चित देवयूनाम् ॥ ३

चतुष्टोमा य्यनवद्या तुरीया यद्यस्य पच्चा वृषयो भवन्ती ।

गायत्री त्रिप्दुमं जगतीमनुष्दुमं वृहदर्भ युज्जानाः सुवरामरिचदम् ॥ ४

पञ्चिमधीता विद्याविदं यत्तासाँ स्वसरजनयत् पञ्चपञ्च ।

तासामुयन्ति प्रयवेगा पञ्च नाना रूपािग कृतवो वसानाः ॥ ५

त्रिशतस्वसार उपयन्ति निष्कृतं समानं केतुं प्रतिमुञ्जमानाः ।

सृत्यू स्तन्त्रते कवयः प्रजानतीर्मध्ये छन्दसः परियन्ति भास्वतीः ॥ ६

भ्रुतस्य गर्भः प्रथमां व्यूषुष्यपामेका महिमानं विमर्ति । सूर्यस्येका चरित निष्कृतेषु धर्मस्येका सवितेकां नियच्छति ॥ १२ भृत्ननां पत्नी प्रथमेयगागादहृां नेत्री जनित्री प्रजानाम् । एका सती बहुयोषो व्युच्छस्यजीर्णात्वं जरयसि सर्वमन्यत् ॥ १५

## इसी से सम्बन्ध रखने वाला यह मंत्र भी है :-

न वा इदं दिना न नक्तमासीदन्यावृत्तं ते देवा एता न्युष्टीरपश्यन् ता उपादवत ततो वा इदं न्यौन्छद्यस्यता उपधीयन्ते न्येवास्मा उन्जात्यया तम एवाप हते। (कागड ५,प्रपाः ३, श्रनुः ४, वर्ग ७)

## इन मंत्रों का भावार्थ इस प्रकार है:-

यही वह है जो पहले चमकी; इसमें प्रविष्ट होकर मीतर चलती है (पृथ्वी मे प्रविष्ट होकर अर्थात् क्षितिज के ऊपर अथवा दूसरी उषाओं में प्रविष्ट होकर अर्थात् उनसे मिल कर )। दुलहिन, नवागत माता, ने जन्म लिया है। तीनों बड़े (अग्नि, वायु, स्टर्य या तीनों वैदिक अग्नियाँ) इसके पीछे, चलते हैं। १

छन्दों से (गायत्री आदि छन्द या सगीत ) युक्त, शृङ्कार करके, एक ही घर में चलती हुई, जरा रहित, दोनों उषायों, स्र्थं की पितवा, रेतस् से पिर्पूर्ण (सन्ति उत्पन्न करने वाले द्रव्य से पिर्पूर्ण), अपनी पताका दिखलाती हुई और अब्बी तरह (अपने मार्ग का) जानती हुई चलती हैं। २

तीनों (कुमारिया) ऋत (जगत् का शाश्वत् नियम) के मार्ग से आयी हैं। तीनो धर्म (गाईपत्यादि तीनों वेदिक यज्ञाग्नि) उनके पीछे आये हैं। एक (कुमारी) सन्तित की रक्षा करती है, एक ऊर्ज की (बल की) और एक धर्मात्माओं के व्रत की। ३

वह जा चौथी थी यज्ञ के दोनों पक्ष हुई, ऋषिगण हुई, वही चतुष्टोम् (यज्ञ के समय पढ़ें जाने वालें चार विशेष स्तोम-स्तव) हो गयी। गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप (चतुष्टोम के छन्द)से काम लेकर वह इस प्रकाश के। लायीं। ४

विधाता ने पाँचो के साथ यह किया कि उनमें से प्रत्येक को पाँच-पाँच बहिने उत्पन्न कर दीं, इनके पाँचों क्रतु, (पथ या यज्ञ), विभिन्न रूप भारण करके, एक साथ चलते हैं। ५ तीसों बहिने, एक ही भएडा लिये, निष्कृत (नियुक्त स्थान) को जाती हैं। वह ज्ञानयुक्त हैं, ऋतुत्रों के जन्म देती है। प्रकाशयुक्त, वह छन्दों के बीच (गायत्री श्रादि छन्दों के साथ, इन छन्दों में कहे गये मत्रों के बीच) परिगमन करती हैं (चारों श्रोर जाती हैं, घूमती हैं)। उनको श्रपना मार्ग विदित है। ६

पहिली उषा ऋत की सन्तित है, एक जलों की महिमा का भरण करती है। एक स्टर्य के लोकों में रहती है, एक धर्म के लोकों में, एक पर सविता का ऋधिकार है। १२

ऋतुओं की पत्नी, दिनों की नेत्री प्रजाओं की (या सन्तानों की) माता, यह पहिले आयी है। एक होते हुए भी, हे उषा, त् बहुधा (अनेक होकर) चमकती है, अजरा होते हुए भी सब दूसरी वस्तुओं को वृद्ध कर देती है। १५

## संहिता मंत्र का यह अर्थ है।

वह श्रव्याद्वत्त था ( उसमें भेद की प्रतीति न होती थी ) न दिन था, न 'रात थी। देवों ने इन व्युष्टियों को ( शब्दतः, इन खिलें हुए प्रभातों को; भावतः, इन व्युष्टि ई टों को ) देखा। उन्होंने इनको रक्खा। तब वह ( उषा ) चमक पड़ी। श्रतः जिस किसी के लिए यह ( ई टे ) रक्खी जाती हैं, उसके लिये वह ( उषा ) चमक पड़ती है, श्रन्धकार को दूर कर देती है।

इन मंत्रों को बार बार पढ़िये और इनमें से चाहे जैसा अर्थ निकालने का प्रयत्न कीजिये पर यह तो निश्चय रूप से समम में आ जायगा कि इनमें उदा के विषय को लेकर, उदा की उपमा देकर, कुछ ऐसी बातें भी कही गयी हैं जो भौतिक नहीं हैं, जिनका कुछ आध्यात्मिक अर्थ है। कितना भौतिक है, कितना आध्यात्मिक है इसका निर्णय करना कठिन होता है, इसी से ठीक व्याख्या करने में कठिनाई होती है। एक और बात ध्यान में रखने योग्य है। उदा के साथ ३० की संख्या दूसरे स्थलों में भी व्यवहृत हुई है, जैसे ( त्रिश्तं पदान्यक्रमीत् (ऋक् ६—५९, ६)—उदा ३० पद चली। तथा

त्रिंशतं योजनान्येकैका कतुं परियन्ति (ऋक् १-१२३, ८)। इसके अनुसार उषायें २०-२० योजन घूमती हैं। पहिले व्युष्टि-इष्टक संबंधी मंत्रों को लीजिये। अवश्य ही ऋषि का ध्यान सृष्टि के आदिकाल को अवस्था की ओर है। उस अवस्था में रात दिन का भेद नहीं था। यह बात वर्तमान विज्ञान भो कहता है और अपने ढंग पर श्रुति भी कहती है। आरम्भ में प्रथिवी वाष्पिग्रेड थी। जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो अपर की भाग जल के रूप में गिरने लगी। गिर कर नीचे की तपन के कारण फिर भाग बन कर उठ जाती थी। धीरे धीरे इतनी ठंडक हुई कि जो भाग जल बन कर नीचे गिरी वह जल रूप में रह गयी। तब जाकर अन्तरित्त साफ हुआ, अंधेरा दूर हुआ, चन्द्रसूर्य्य देख पड़े, दिन रात का जन्म हुआ। यह तो विज्ञान की बात हुई। वेदों ने अपने ज्ञान को इस प्रकार जगह जगह व्यक्त किया है:

नासदासीको सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यत् (ऋक् १०—१२९, १)

उत्त समय न अतत् था न तत् था, न भूतादि थे, न अन्तरिक्ष था। न राज्या अह आसीत्पकेतः (ऋक् १०—१२९, २)

रात श्रौर दिन का प्रज्ञान नहीं था।

तम त्रासीत्तमसागू हुमग्रेऽप्रकेतं सिललं सर्वमाइदम् (ऋक् १०—१२९, ३)

श्रन्धकार से दका हुआ श्रन्थकार पहिले था। यह सारा जगत अपने कारण में विलीन, अथ च, अविभक्त था।

इसी भाव को मनुस्मृति में यों दिखलाया है

श्रासीदिदं तमोभूतम्, श्रप्रज्ञातमलत्त्रण्म । श्रप्रतक्यमनिर्देश्यम्, प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

यह सब जगत् तमोभूत, अप्रजात, अजझण, अप्रतन्धं, अनिदेश्य, सोया हुआ सा था।

ऋतः सत्यद्याभी द्वात्तपसोध्यजायत । ततोराज्यजायत ततः रामुद्रोत्रर्गावः समुद्रादर्गायादि सनत्सरो यजायत । यहोरात्राणि निद्धद्विश्वस्यमिपतोवशी (ऋक् १०—१९१, २)

सृष्टि के आदि मे ब्रह्मा के तप से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए, तन राति (अन्धकार) उत्पन्न हुई, उसके पीछे समुद्र हुआ, समुद्र से सनत्सर (सनत्सर बताने वाले स्पर्य चन्द्रादि) हुआ तन इस निश्न के स्वामी ने दिन रात की सृष्टि की।

इन वाक्यों से मिलता जुलता ही तैत्तिरीय संहिता का वह मंत्र है जिसमें कहा गया है कि वह अन्यावृत्त था, न दिन था न रात थी। वह अदल नियम जिसके अनुसार यह विश्व चल रहा है ऋत कहलाता है। इसी लिये सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से पहिले ऋत की उत्पत्ति कही गयी है। इसी लिये तैत्तिरीय संहिता के जो मंत्र उद्धृत किये गये हैं उनमें पहिलो उषा को ऋत की सन्तित कहा है और उषाओं को ऋत के मार्ग से चलने वालो, अर्थात् विश्य के अदल नियमों की अनुसरण करने वालो, कहा है। उस समय देवों ने यज्ञ किया। कोई बाह्य सामप्री न थी इस लिये उन्होंने विराद पुरुष से ही मानस यज्ञ किया। पुरुष सूक्त (ऋक् १०—९०) का यही भाव है। पुरुष सूक्त किथा। पाठान्तर के साथ अन्य वेदों में भी आया है। इसी दशम मण्डल के १३० वें सुक्त के ३ रे मंत्र में पूछा है:

कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क श्रासीत । छन्दः किमासीत्प्रउगं किमुक्यं यद्देवा देवमयजन्त विश्वे ॥

जब सृष्टि के ऋादि में देवों ने प्रजापित का यज्ञ किया उस समय प्रजा क्या थी, प्रतिमा क्या थी, निदान क्या था, घी क्या था, परिधि क्या थी, छुन्द कौन सा था, प्रउग क्या था, उकथ क्या था ?

यही सृष्टि के पूर्व यज्ञ करने की बात की ओर तैतिरीय संहिता से उद्भत मंत्रों में भी संकेत है। देवों ने सृष्टि के आदि में यज्ञ किया। वह यज्ञ मानस था। उस यज्ञ के बाद उनको पहिली उषा के, जो ऋत की कन्या थी, दर्शन हुए अर्थात् जो अन्यकार से ढंका अन्यकार था वह कम हुआ, प्रकाश की चीण मलक देख पड़ी। इसी प्रकार जो मनुष्य उनका अनुकरण करके अब इस यज्ञ को करेगा, जो मंत्रों को पढ़कर

ईटों को सजायेगा, उसके लिए उषा चमकेगी, उसका अन्धकार दूर होगा। अन्धकार दो प्रकार दूर होगा। एक तो हृदय के दोष दूर होंगे, हृद्य शुद्ध होगा; दूसरे, चूंकि यज्ञ सूर्योंद्य के पहिले किया जाता था ईटों को रखते रखते उषा देख पड़ने लगेगी, अंधेरा दूर हो चलेगा। यही इन मंत्रों का ताल्पर्य विदित होता है।

यह तो इन मंत्रों का उपासना या यक्षपरक भाव हुआ परन्तु इसके साथ ही कुछ भौतिक अर्थ भी है। तिलक को इनमें यह बात स्पष्ट ही देख पड़ती है कि यहाँ ध्रुव प्रदेश के किसी ऐसे भाग का वर्णन है जहां एक महीने (२० दिन) का सबेरा होता था। वहीं इन मंत्रों के द्रष्टा रहते होंगे। २० दिन का सबेरा था इसी लिये उपा २० वहिनें बतलायी गयी हैं। इसी लिये कहा है कि उपाये घूमती हैं और नियुक्त स्थान पर फिर आ जाती हैं। यह बातें ध्रुवप्रदेश में प्रत्यच्च देखी जा सकती हैं। ए० सी० दास इस मत का खण्डन करते हैं। वह कहते हैं कि यह इति दिन की उपा है। एक ही प्रभात के तीस भाग किये गये हैं, पर तीस भाग क्यों किये गये यह उन्होंने नहीं बतलाया। सायण कहते हैं कि पहिलो उपा तो सृष्टि के आदि काल को उपा है पर शेष उन्तीस के लिये कोई ऐसी व्याख्या वह नहीं कर सके। अतः उन्होंने यह कहा कि यह महीने के २० दिनों की तीस उपायें हैं। इस पर तिलक को यह आपत्ति है कि एक ही महीने की उपाओं का वर्णन क्यों हुआ, शेष ग्यारह महीने क्यों छोड़ दिये गये ?

मेरा भी खयाल है कि यहाँ ध्रुव प्रदेश का नहीं, साधारण प्रभातों का, चान्द्र महीने की ३० उषाओं का, वर्णन है। सूर्योद्य होने के बाद ही सब यह होते हैं, उषा काल मे तथा उसके बाद यहा के समय अनेक छंदों में अनेक मंत्र पढ़े जाते हैं। इस लिये उषाओं का छन्दों से युक्त होना तथा यहां का उनके पीछे चलना सार्थ क है। क्रतुका अर्थ सायण ने यहा ही किया है। तीसो उषायें घूम कर नियुक्त स्थान पर आ जाती हैं, ऐसा कहना भी ठीक है। बारह महीने बाद सूर्य और पृथिवी फिर उसी स्थान पर आ जाती हैं। एसा जाते हैं। यही निश्चित विन्दु है जहां पर

उषायें अपने परिभ्रमण के बाद पहुँचती हैं। एक बात याद रखने की है। यह वार्षिक सत्र वर्ष के प्रथम दिन, एकाष्ट्रक के दिन, ज्ञारम्भ होता था। एकाष्ट्रक का जिक्र ८ वें मंत्र में है। इससे भी यह बात निकलती है कि उषायें घुमती घुमती किर एकाष्टक पर पहुँच जाती हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि बारह महीने या एक वर्ष का नाम कहीं मुल में नही श्राया है, फिर मैंने यह बात कहाँ से निकाली ? यह बात ठीक है कि स्पष्ट रूप से एक वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं है पर ध्यानपूर्वक देखने से इसके कई संकेत मिलते हैं। दूसरे मंत्र से उषात्रों को सूर्य्यपत्नी -सूर्य की ख़ियाँ - कहा है। उषा सूर्य की कैसी खी है, इसका एक और मंत्र में, जो इसी अध्याय में आ चुका है, वर्णन है। वह यति-पति से पराङ्मुख-नहीं वरन् पति से स्नेह करने वाली, उससे श्रमिमुख, पत्नी है। ख्रतः उषा बराबर पति के साथ रहती ही होगी। जब सुर्य्य बारह महीने में घूसकर अपने पूर्व स्थान पर पहुँचता है तो उषा भी ऐसा ही करती होगी। फिर छठें मंत्र में उषात्र्यों को ऋतुंस्तन्वते (ऋतुः श्रों को जन्म देने वाली ) और पन्द्रहवें में ऋतूनां पत्नी (ऋतुओं की पत्नी) कहा है। अब ऋतुओं के साथ पत्नी या माता जैसा घनिष्ट सम्बन्ध किसी एक दिन की उषा का तो है ही नहीं, ध्रुवप्रदेश की एक मास की खषा का भी नहीं है। उस उषा का केवल उस ऋतु से संबध है जो उस महीने में वहाँ होता है। परन्तु ऋतुपरिवर्तन तो पृथ्वी के सुर्यं की परि-क्रमा करने, या जैसा कि अपने यहाँ कहने का व्यवहार है सूर्य का पृथिवी की परिक्रमा करने से होता है। अतः यह तो कह सकते हैं कि उषामात्र का संबंध ऋतुत्रों से है। यों तो ऋतुपरिवर्तन थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन ही होता रहता है और जब सूर्य एक नचत्र से दूसरे नचत्र में जाता है तो त्र्यौर भी साफ प्रतीत होने लगता है, परन्तु उसकी सरल-गणना महीनों से ही होती है। अमुक अमुक महीने मे अमुक ऋतु रहता है, ऐसा कहने की प्रथा आजकल भी है और वेदों में भी मिलती है। श्रतः मास का सम्बन्घ ऋतु से है। मास के लिये ही तीस उषाओं का जिक किया है। उषा शब्द दिन का उपलच्च है। यदि हमने चैत्र

मास की प्रतिपन् से आरम्भ किया था तो सब ऋतुओं में घूमते हुए तीस उषाओं का यह समूह फिर चैत्र की प्रतिपत् पर पहुँच जायगा।

तिलक ने 'परियन्ति'—घूमती हैं—पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना है कि यह धुत्रप्रदेश की चितिज पर घूमने वाली उषाओं की श्रोर साक इशारा है। श्रातः यह देखना होगा कि दूसरे स्थलों पर कोई ऐसी बात मिलती है या नहीं जिससे 'परियन्ति' की व्याख्या हो सके श्रोर यह निश्चय हो सके कि यह चितिज पर का घूमना है या बारह महीनों में श्राकाश के सत्ताइसों नच्छों में घूमना है या किसी श्रान्य प्रकार का घूमना है।

हम इसके पहिले ऐसे मंत्र उद्भृत कर चुके हैं जिनमे कहा गया है कि उषा का मुंह पश्चिम की छोर है। यह बात ध्रुव उदेश की उषा के लिये नहीं कही जा सकती। किर ऋक् ३-- ६१, ३ में उषा को कहा 'ऊर्श्वा निष्ठति'--तुम आकाश में ऊँचे पर रहती हो। यह बात चितिज निर्ति उपा के लिये नहीं कही जा सकती। एक और मंत्र में उषा के पूर्व में उदय होने की बात कही गयी है जब कि ध्रुवप्रदेश में डषा दिच्या में रहती है। फिर ऋक् १-१२३, ८ में कहा है 'सहशीरद्य सहीरिदुश्वा '-जैसी आज वैसी ही कल ( उषायें होती हैं)। यह बात कदापि ध्रुत्रप्रदेश के किसी भाग की उषा के लिये नहीं कही जा सकती। पहिले दिन उषा घुँघली, दूसरे दिन उससे तेज, तीसरे दिन और तेज, यहाँ तक कि तीसवें दिन तक बहुत तेज हो जाती है। उषःकाल समाप्त होने पर सूर्य निकल आता है। अतः वहाँ की उषायें एक दूसरे के सदृश नहीं कहीं जा सकतीं। हम 'श्रचेति केतुरुषसः पुरस्ताच्छ्रमे दिवो दुहितुर्जीयमानः ' (ऋक् ७—६७, २) पहिले उद्धृत कर चुके हैं जिसमे सूर्य के पूर्व दिशा में देख पड़ने की बात है, अतः उषा भी उसी दिशा में होगो। ऋक् ७—७६, २ भी उद्भृत हो चुका है जो उषा को पूर्व से उद्य होना बतलाता है। अतः यह प्रमाण तो यही संकेत करते हैं कि वेद में हमारे देश के साधारण उष:काल का वर्णन है तिलक ने 'परियन्ति' की न्याख्या में ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के ६१ वें सूक्त के ३ रे मंत्र का हवाला दिया है। उसमें

' सनानमर्भ चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्याववृत्स्व '

हे नव्यसि, एक ही मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाली, तुम चक (पहिये) की भाँति (उसी मार्ग में) आवृत्त हो।

कुछ सहायता तो 'नजित ' से भी मिलती है। नव्यसी का अर्थ है नयी पैदा हुई। नित्य उदय होने वाली खषा को नयी उत्पन्न होने वाली, नव्यसी, कह सकते है परन्त तिलक कहते हैं कि ध्रवप्रदेश की उपा एक होते हुए भी प्रत्येक दिन की दृष्टि से नव्यसी कही गयी है। तथास्तु। समानमर्थम्—समान मार्ग, एक ही मार्ग-के दो अर्थ हो सकते हैं। नित्य उदय होने वाली उषा सूर्य के आगे आगे चलती है, यही सब उषाओं का समान मार्ग है। तिलक कहते हैं कि ध्रुवप्रदेश की उबायें चितिज पर घूमती रहती हैं, यह उनका समान मार्ग है। इते भी छोड़िये। मंत्र उषा से कहता है कि तुम पहिये की आंति अपने मार्ग पर श्रारूढ़ हो, श्रर्थात् घूमती हुई चलो। पहिये का घूमना दो प्रकार से होता है: एक तो कुम्हार की चाक की भांति, दूसरे गाड़ी के पहिये की भांति। तिलक कहते हैं कि पृथिती पर कहीं भी उषा गाड़ी की पहिया को भाति घूमती नहीं देख पड़ती परन्तु ध्रवप्रदेश में कुम्हार की चाक की भांति चितिज पर घूमती है। अतः यही श्चर्य होगा। परन्तु उनका ध्यान एक बात की श्रोर नहीं गया। इसी मंत्र के पूर्वार्व में कहा है: ऊर्वातिष्टिस - तुम ऊँचे पर रहती हो । ध्रुव प्रदेश की उषा ऊँचे पर नहीं चितिज पर रहती है। इसके विरुद्ध दशम मण्डल के ९९वें सूक्त का २ रा मंत्र सूर्य्य रूपी इन्द्र के पराक्रम के विषय में कहा है कि उन्होंने तारों को व शृत्या द्रश्ये अचक ? रथ की पहियों की भांति घुमाया । अवश्य ही यहाँ तारों के घूमने की बात है, पर जहाँ तारे इस प्रकार घूमते हैं, वहाँ सूर्य्य भी घूमता है श्रीर सूर्य्य के साथ-साथ डवा भी घूमतो है। तिलक की आपत्ति यह है कि उषा का घूमना देख नहीं पड़ता। जहाँ उषा निकली थोड़ी देर के बाद

स्र्यं का प्रकाश उसे दवा देता है। पर उषा का घ्रमना भी प्रत्यच्च है। सब जगह एक साथ स्र्योदय नहीं होता। पूर्व से पश्चिम चलते हुए देशान्तर रेखा के एक-एक छांश पर चार मिनट का अन्तर पड़ता है। यदि कारें में स्र्योदय ठीक ६ बजे हो तो जो जगह काशी से ५° पश्चिम होगी वहाँ स्र्योदय ६ बज कर २० मिनिट पर होगा और काशी से ५° पूर्व के स्थान पर काशी के स्र्योदय के समय स्र्योदय के बाद २० मिनिट हो चुके होगे। इस प्रकार स्र्यं ज्यें-ज्यें पूर्व से पश्चिम चलता है, त्यें-त्यें स्र्योदय भी चलता है और उसके आगे-छागे उषा भी चलती है। कोई भी स्थान हो, वहाँ पहिले उषा के दर्शन होगे तब स्र्यं के। अतः स्र्यं की मांति उषा भी २४ घंटे में समूची पृथिवी की परिक्रमा। करती है। उसकी यह चाल स्र्यं की चाल के सहश गाड़ी की पहिया की भांति है। अतः उषा का घूमना उतना ही प्रत्यक्त है जितना कि स्र्यं का घूमना।

इस सारे विचार के बाद मैं तो इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि तैत्तिरीय संहिता मे महीने की ३० सामान्य उषात्रों का ही वर्णन है।

श्रवजो त्रिशन् पदान्यक्रमीत (ऋक् ६ ५९,६) उषा के तीस पद चलने की बात है वह भी इसी प्रकार समम्प्रनी चाहिये। उसी मंत्र में लिखा है कि उषा अपान् - वे पाँव की — है, फिर भी इन्द्र और अपिन की छपा से इतना चलती है। यहाँ तीस दिन की छंबी उषा मानने की आवश्यकता नहीं है। एक श्रहोरात्र (दिन-रात) में ३० मुहूर्त होते हैं। उषा के तीस पद चलने का अर्थ है तीस मुहूर्त श्र्यात् दिन-रात चलना। वह दिन रात किस प्रकार सूर्य्य के आगे-आगे चलती रहती है यह हम श्रभी ऊपर दिखला आये हैं। इसी प्रकार त्रिशतंयोजनान्येकेता कतु परि-यन्ति (ऋक् १-१२३,८)—एक एक उषा ३०-३० योजन घूमती है— की भी व्याख्या करनी होगी। सायण ने अपने भाष्य में लिखा है कि सूर्य्य मेरु की परिक्रमा मे ५,०५९ योजन प्रति दिन चलता और उषा उससे ३० योजन आगे रहती है। जहाँ जहाँ सूर्योदय होता है, बहाँ वहाँ आ० १७

पहिले उषा देख पड़ती है। इसी लिये सब स्थानों का खियाल करके बहुबचन का प्रयोग हुआ है और उषाओं का घूमना कहा गया है। इस पर तिलक की चापित यह है कि मेरु की प्रविच्या करने का अर्थ पृथिवी का घुरी पर घूम जाना। पृथ्वी की परिधि २४,८०० भीइल है। श्रतः ५,०५९ योजन=२४,८०० माइल । इससे एक योजन ४'९ मा**इल के** बरावर हुऋा । ऋतः उषा सूर्घ्य से ३० योजन ऋर्थात् ३०×४'९=१४७ माइल आगे रहती है। परन्तु होता यह है कि जब सूर्य्य चितिज से १६° नीचे रहता है तभी उषा देख पड़ती है। जब ३६०°=२४ ८७७ माइल तो १६०=११०५ माइल । इसका अर्थ यह हुआ कि उवा सूर्य से ११०५ माइल, अर्थात् लगभग १००० साइल, आगे रहती है। इसमें और सायगोक्त १४७ माइल में तो बड़ा अन्तर है, अतः सायग की गणना त्रवैज्ञानिक, त्रथच, निराधार है और उनकी व्याख्या असाध है। तिलक की अपनी व्याख्या तो यह है कि जहाँ ध्रव प्रदेश के दिग्वषय का वर्णन है वहाँ ३० दिन का सबेरा होता है। वह कहते हैं कि योजन का अर्थ रथ, उतनी दूरी जितनी एक बार के जुते घोड़े चल सकें, प्रतिदिन का निश्चित मार्ग त्यादि होता है। वह कहते हैं कि यहाँ यह कहा गया है कि उषायें २० दैनिक चक्कर पूरा करती हैं। सेरो सप्तम में सायगा ने व्यर्थ छंबी चौड़ी गणना दी। इस मंत्र का इतना ही ऋथे पर्घ्याप्त है कि प्रत्येक उषा अपनी निश्चित यात्रा पूरी करती है जो ३० योजन की होती है और योजन का अर्थ मुहूर्त ही करना चाहिये। उषा की यात्रा के ३० नियत द्भकड़े हैं, जिनमें से एक एक उस मार्ग के नापने के लिये योजन है।

यह श्रध्याय काफी लंबा हो गया है पर मैं समम्प्रता हूँ कि यह बात भी स्पष्ट हो गयी होगी कि ऋग्वेद में जिस प्रभात का वर्णन है वह सप्तसिन्धव का प्रभात है, ध्रुव प्रदेश के किसी विशेष दुकड़े का प्रभात नहीं।

# तेरहवां ऋध्याय

### लंबा ऋहोरात्र

तिलक कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक दिग्वषयों मे ऐसा अन्यान्याश्रय सम्बन्ध है कि यदि एक के श्रास्तित्व का पुष्ट प्रमाण मिल जाय तो दूसरे के लिये किसी नये प्रमाण को ढूँढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यह बात सर्वथा ठीक है। अग्नि और धूम का ऐसा संबंध है कि यदि कहीं धुवाँ उठता देख पड़े तो हम बिना संकोच के कह सकते हैं कि वहाँ कही निकट से ही आग भी होगी। दिन देख कर रात और रात देख कर दिन का अनुमान करने में किसी को इकावट नहीं होती। इसी प्रकार यदि पिछले अध्याय को पढ़ने के बाद किसी को यह विश्वास हो जाय कि ऋग्वेद में जिस प्रभात का वर्णन है वह ध्रुवाधः प्रदेश ( भ्रुव प्रदेश से नीचे का प्रदेश ) नहीं वरन् भ्रुवप्रदेश का ही प्रभात है तो फिर उसे दूसरा प्रमाण ढूंढ़े बिना ही यह मान लेना चाहिये कि जिन लोगों ने वह प्रभात देखें थे उन्होने ध्रुवप्रदेश के लंबे दिन रातो का भी अनुभव किया ही होगा। पर जो लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं या जिनको प्रभात-संबंधी प्रमाण ही पुष्ट नहीं जँचते उनके लिये तिलक ने दिन रात के विषय में भी प्रमाण दिये है। यह स्मरण रहना चाहिये कि ठीक ध्रुव विन्दु पर तो दिन रात छ:छ-महीने के होते हैं पर उससे नीचे उतर कर ध्रुव प्रदेश मे एक छंबा दिन, जो २४ घंटे से लेकर स्थानभेद से कई महीने तक का हो सकता है, इसी प्रकार की एक लंबी रात, इनके बीच में छंबा प्रभात और छंबी सन्ध्या तथा कुछ साधारण प्रभात-सन्ध्या युक्त साधारण दिन रात जो २४ घंटे से बड़े नहीं होते - यही दृश्य देख पड़ता है। अतः यदि मंत्र-द्रष्टाओं ने लंबी उषात्रो की स्रोर संकेत किया है, तो लंबे दिनरात की श्रोर भी संकेत किया होगा श्रीर स्यात् यह बात भी इशारे इशारे मे

कह दी होगी कि उन्होने उस जगह छंबे श्रीर साधारण दोनों प्रकार के श्रहोरात्र देखे हैं।

श्चन्धकार श्रीर प्रकाश के युद्ध का नाटक मनुष्य बराबर देखता है। वह स्वयं प्रकाश को पसन्द करता है। अन्धकार मे चाहे थोड़ी देर तक उसे विश्राम भी मिलता हो पर वह अपने को विवश सा पाता है। प्रकाश में ही उसके सारे व्यापार होते हैं। हजार हजार युक्ति निकाल कर वह श्रॅंधेरे को उँजाले में बदलने का प्रयत्न करता है। फिर वैदिक आर्ची को तो प्रकाश और भी प्यारा था क्योंकि उनके सारे यज याग प्रायः प्रकाश काल में ही होते थे। अन्धकार भी कई प्रकार का होता है। कभी थोड़ी देर के लिये कुहिरा, गर्द, बादल आ जाता है। प्रतिदिन रात के समय कुछ घंटों तक श्रंधेरा रहता है, वर्षा में कभी-कभी कई दिनों तक लगातार अँधेरा छाया रहता है, श्रीर एक प्रकार से तो कई महीने तक अन्धकार प्रकाश को द्वाये रहता है। तारे, श्रम, उषा, चन्द्र, सुर्ये यह सभी प्रकाश देने वाले हैं। वेदो में शकाशमान पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ को, प्रकाश देने वाली शक्ति को, उस शक्ति को जो सुर्चादि के भीतर विद्यमान है और इनकी भेरक है, इन्द्र माना गया है और अन्धकार की शक्ति को वृत्र कहा गया है। इन्द्र और इन्द्रसेना एक ओर, वृत्र और वृत्रसेना दूसरी ओर निरन्तर लड़ते रहते हैं। जीत तो इन्द्र की होती है पर वृत्र लोगों को काफी तंग कर लेता है। यह तो भौतिक जगत् की बात हुई पर अन्तः करण के भीतर भी सत् श्रीर श्रसन् वृत्तियों से, पुरुष श्रीर पाप मय भावों से, श्राशा श्रीर निराशा से, उत्साह और चिन्ता में, संघर्ष होता रहता है। पुरुष प्रकाशमय है, पाप अन्धकारमय है। अतः इन्द्र और वृत्र का चेत्र केवल भौतिक जगत् तक परिसीमित नहीं है, मानस जगत् में भी है।

इन बातों को ध्यान में रख कर हम छंने दिवारात्र के प्रमाणों पर विचार करेंगे। तिलक कहते हैं कि ऐसे मंत्र भरे पड़े हैं जिनमें रात से श्रीर श्रिधेरे से घबराहट प्रतीत होती है, यह प्रार्थना की जा रही है कि किसी प्रकार इसका श्रान्त हो, किसी प्रकार हम इसके पार पहुँच जायें। वह कहते हैं कि यह बात ध्रुवाधः प्रदेश की दस-बारह घंटे की रात के विषय में नहीं कही जा सकती। जंगली मनुष्य भी जानते हैं कि रात कुछ घंटों में समाप्त होगी और एक नियत समय के पीछे दिन अवश्य होगा, कि आर्य्य लोग जिनको ज्योतिष का इतना ज्ञान था एक छोटी सी रात और कुछ घंटो के ग्रंधेरे से क्यों घवराते। यह तर्क तो ठीक है पर यही आत्मेप उनके मत पर भी तो हो सकता है। आर्य्य लोग, यदि वह ध्रुव प्रदेश मं रहते थे, तो यह भी तो जानते ही रहे होंगे कि एक नियत समय के बाद, चाहे वह समय कुछ लंबा ही क्यों न हो, दिन अवश्य होगा और उनके ज्योतिष ने उनको यह भी बतला ही दिया होगा कि उस नियत काल के पहिले दिन कदापि न आ जायगा, चाहे कितना भी प्रलाप किया जाय। फिर उनके जैसे समक्रदार लोग क्यो इतनी घवराहट दिखलाते थे ?

मा नो दीर्घा अभिनशन्तिमिसाः (ऋक् २-२७,१४)—हम को छंबा अधेरा अभिभूत न कर ले। तिलक कहते हैं कि दीर्घातिमिसाः का अर्थ है लगातार आनं वाली कई अधेरी रातें। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। सायणादि ऐसी जगहों में जाड़े की छंबी रात का अर्थ लेते हैं। वह भी हो सकता है या साधारणतः घोर अधिकार से बचाने की प्रार्थना हो सकती है।

सातवें मडल के ६७वें सूक्त का २रा मंत्र कहता है: श्रद्दशन्तमसःचिदन्ताः- अन्धकार के ' श्रन्ताः ' देख पड़ते हैं । सायण के श्रनुसार 'श्रन्ताः' का अर्थ है 'प्रदेशाः' श्रन्धकार के प्रदेश देख पड़ते हैं । तिलक कहते हैं कि इसका अर्थ है सिरे, श्रन्धकार के सिरे देख पड़ते हैं । उनके मत मे यह बात श्रुवप्रदेश में ही कही जा सकती है । मैं इस तर्क को नहीं समक पाया, चाहे श्रन्ताः का कुछ भी श्रर्थ हो, इसमे श्रुव प्रदेश की तो कोई बात नहीं है, हाँ उसके विरुद्ध एक बात है । इसी मंत्र की दूसरी पंक्ति में कहा है । श्रन्तिकतुः पुरस्तात् जायमानः ' सूर्ये पूर्विदशा में देख पड़ता है, जो कि श्रुव प्रदेश में श्रसम्भव है ।

दशम-मगडल के १२०वे सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं। इसका ६ठां मंत्र रात्रि से कहता है अथान: सुतरा भन-हमारे लिये सुतर (सुगमता से पार जाने योग्य) हो। इसके परिशिष्ट में कहा है भद्रे पारमशीमिह, भद्रे पारमशीमिह—हम उस पार पहुँच जायँ, हम उस पार पहुँच जायँ। तिलक कहते हैं कि यह प्रार्थना छंबी ध्रुव प्रदेशीय रात के विषय में ही की जा सकता है पर इसका निर्णय इस सूक्त में ही हो जाता है। ६वे मंत्र के अन्त में यह शब्द आये हैं अथा न: सुतरा भय जिनके अर्थ के सम्बन्ध में विवाद है। हम ५वां, और ६वां मंत्र पूरे दृते हैं:—

निमामासो यांवच्चत निपद्वन्तो निपद्मिणः।

निश्येनासश्चिद्धिनः॥

यावया वृक्यं वृक यवस्तेनमूम्ये ।

श्रथा नः सुतरा भव।।

(ऋक् १० – १२७, ५ व ६)

सब लोग सो रहे हैं, पाँव वाले गऊ घोड़ा आदि पशु, चिड़ियाँ तथा शीव्रगामी श्येन (बाज़ चिड़िया) सो रही हैं।

हमसे भेड़ियों को दूर करो, चोरों को दूर करो, हे रात्रि हमारे लिये सुतर हो।

यह तो ध्रुवप्रदेश में होता नहीं कि पशु, पत्ती खीर मनुष्य कई महीनों तक सोते रहे, ख्रतः यह साधारण रात का ही वर्णन है, उसी के पार जाने की प्रार्थना है।

पर इस प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों ? चोर भेड़ियों का ही डर था या कुछ और । तिलक कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता से इस बात पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । उसमें एक जगह आया है चित्रा-त्सो स्वस्ति ते पारमशीय (तै: सं: १, ५, ५, ४)—हे चित्रावसु, हम कुशलपूर्वक तुम्हे पार कर जायं । थोड़ा आगे चलकर संहिता ने स्वयं इस मंत्र का अर्थ बतला दिया है : रात्रिवैचित्रवसुरुव्युष्ट्ये वा एतस्ये पुरा बाह्यए। अमेपु: (तै: सं: १, ५, ७, ५)—चित्रवसु रात्रि है। प्राचीन

काल मे ब्राह्मण डरते थे कि व्युष्टि न होगी ( अर्थात् सवेरा न होगा )। सायण इस डर को इस प्रकार सममाते हैं : हेमततों राजदीर्घत्यन प्रमात न मिनिष्यत्येवित जदाचित् प्राह्मणा भीता:—हेमंत ऋतु में रात के लम्बी होने से कदाचित ब्राह्मण डरते थे कि प्रभात न होगा। इस पर तिलक की आपित यह है कि हेमंन की रात कितनी भी लंबी हो, उस समय के लोग जानते थे कि उसका अन्त होगा और सवेरा होगा। यह घवराहट तो ध्रुवप्रदेश में ही हो सकती थी। तैत्तिरीय संहिता आज से लगभग ४,५०० वर्ष पूर्व की है। उस समय ऐसी जनश्रुति रही होगी कि किसी समय मे रात वड़ी लंबी होती थी और लोग उससे घवरा उठते थे। इसीलिये कहा है कि पुरा—प्राचीन काल में ब्राह्मण डरते थे।

अब जहाँ तक डरने की बात है, मै पहिले ही लिख चुका हूँ कि ध्रव-प्रदेश की रात से ढरना उतना ही पागलपन था जितना कि जाड़े की रात से। दोनो की छंबाई का परिज्ञान था, दोने के बाद सबेरा होना श्रतुभव काँ प्रत्यन्न विषय था। पर विचारणीय बात यह है कि प्राचीन काल में बाह्मण ही क्यो डरते थे ? उनको तो ज्योतिष का ज्ञान था, श्रतः सबसे निडर होना चाहिये था। यह ब्राह्मण् शब्द ही इस मंत्र के श्रर्थ समभने की कुंजी है। ब्राह्मणों को जागरण करना पड़ता था ताकि प्रभात होते ही, उषा का प्रथम दर्शन होते ही, दैनिक यज्ञ आरम्भ किया जाय। यह तो हो ही नहीं सकता कि यह लोग कई महीने की लंबी रात मे बराबर जागते रहे हों परन्तु साधारण रातों में जागना सम्भव था। यदि वह सो जायं तो प्रातः क्रिया, चाहे वह अपने घर की जाय चाहे यजमान के यहाँ, भ्रष्ट हो जाय । अतः उन्हे बराबर सतर्क रहना पड़ता था। श्रतः उनका घबरा उठना, श्रीर यह कह उठना कि ' हे भगवति रात्रि, तुम किसी तरह समाप्त हो' स्वाभाविक था। त्राज भी जिसको रात भर जागना पड़ता है वह कह उठता है कि भगवान, इस रात का कभी अन्त होगा या नहीं । संहिता ने जो यह कहा है कि पुरा-प्राचीन काल-में - इसका स्पष्ट भाव यह है कि जब इस संहिता का निर्माण हुआ उस समय इस सत्र की प्रथा उठ गयी थी। इस संहिता का काल यदि ऋग्वेद

से ४०००-५००० वर्ष पीछे का है तो इसमें कोई श्रसम्भव बात नहीं है। ऐसे बहुत से वैदिक सत्र थे जो पीछे से श्रप्रचलित हो गये। इस पुरा के गर्भ में ध्रुवप्रदेश में निवास की स्मृति नहीं, नित्य रात भर के जागरण के पीछे प्रात:काल किये जाने वाले सत्रों के प्रचलित रहने के काल की स्मृति भरी है।

एक मंत्र में तिलक को ध्रुवप्रदेश के दोनो प्रकार के दिनों—छंबे दिन खौर साधारण २४ घटे वाले दिन—का संकेत मिला है। वह मंत्र इस प्रकार है:—

> नाना चकातं थम्या वपूषि तयोरन्यद्रोचते कृष्णमन्यत् । श्यावीच यदरुषीच स्वसारो महद्देवानामसुरत्वमेनम् ॥ (ऋक ३—५५, ११)

यमज लोड़ी (साथ पैदा हुए, जोड़ुआँ) नाना वपु धारण करती हैं, उनमें एक चमकती है, दूसरी ऋष्णवर्ण है, साँवली और गोरी दोनों बहिनें हैं, यह देवों का एक (मुख्य) असुरत्व (देवत्व) है।

इस मंत्र में अहोरात्र—दिन रात का वर्णन है। नाना वपु का अर्थ सायण ने ग्रुक्ठ कृष्णादि रूप किया है पर इसपर तिलक का आज्ञेप ठीक है कि दो ही तो दिन रात के रंग होते हैं, हरे पीले नीले दिन रात तो होते नहीं फिर नाना कहना निरर्थक है और ग्रुक्ठ कृष्ण के साथ आदि जोड़ने से कोई अर्थ नहीं बनता। इस लिये नाना वपु का अर्थ दिन रात की लंबाई को ध्यान में रखकर करना वाहिये। मैं भी इससे सहमत हूँ। प्रथिवी पर मित्र मित्र स्थानों में अहोरात्र की लंबाई में बड़ा अन्तर है और एक ही स्थान में ऋतुमेद से अन्तर पड़ता रहता है। अतः एक विधुवत् रेखा को छोड़कर दिन रात को नाना वपुधारी कहना ठीक ही है। अब विवादमस्त विषय आता है। तिलक कहते हैं कि एक वमकती है, दूसरी कृष्ण है तथा सॉवली और गोरी दोनों वहिने हैं, यह दो वाक्य क्यों कहे गये? यह तो एक ही बात दुहरा दी गयी, जो कुळ ठीक नहीं लगता। अतः दोनों पंक्तियों के अर्थ में कुछ भेद होगा। वह दिखलाते हैं कि वेदों में दिन रात के लिये कई शब्द आये हैं। जैसे कही

कहीं उनासानका ( उषा और रात ) का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं यहनी का प्रयोग हुआ है, यद्यपि साधारणतः अहः का अर्थ दिन होता है। अब इन दोनो प्रयोगों में कोई भेद है या नहीं अर्थात् दोनों एक ही प्रकार के दिन रात हैं या दो प्रकार के ? तिलक का निजी मत है कि जब दो प्रथक् प्रथक् शब्द हैं तब उनका वाच्यार्थ भी प्रथक् हो होगा। अतः इनमें से एक तो साधारण २४ घंटे वाला अहोरात्र होगा, दूसरा कई महीने वाला लंबा दिन-रात। अपर दिये गये मंत्र में भी इन्हीं दोनों प्रकार के दिन रातों का जिक है, और यह तो स्पष्ट हो है कि ऐसे दो प्रकार के आहोरात्र ध्रवप्रदेश में ही देखे जा सकते हैं।

यह सारा तर्क असन्तोषकर है। पहिले तो यदि वेद मंत्र में एक हो भाव दो वाक्यों में कहा गया तो इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर यह भी कोई बात नहीं है कि जब उपासानका और शहनी दोनो शब्दों का श्रर्थ दिनरात है तो उनसे दो विभिन्न प्रकार के दिनरातों की ओर लक्ष्य है। एक भाषा में अनेक समानार्थक शब्द होते हैं। क्या ऐसा माना जाय कि वारि, जल, आपः, से तीन विभिन्न प्रकार के पानियों का तात्पर्यं है ? पर यदि दोनों नाम एक ही साथ श्रायें तब क्या होगा, जैसे उमे यथा नो श्रहनी निपात उपासानका करतामदब्धे ? ( ऋक् ४-४४,३ ) यहाँ उपासानका श्रीर ग्रहनी दोनों से रचा करने की प्रार्थना की गयी है। तिलक तो यही कहते है कि यहां दोनों प्रकार के दिनरातों की श्रोर संकेत है पर इस निराधार करपना को कोई आवश्यकता नहीं है। अह शब्द के कई अर्थ होते हैं। वह श्रह् धातु से निफला है, जिसका श्रर्थ है चमकना । सायण ने इस मत्र में यहनी का अर्थ द्यावाष्ट्रथिवी किया है। यह वैदिक व्यवहार के अनुकूल है। यहाँ चानुापृथिनी और उषासानका (दिन-रात ) से रज्ञा करने की प्रार्थना की गयी है। अतः जब कही स्पष्ट जिक नहीं मिलता तो एक जगह दिन रात का दो वाक्यों में वर्णन देख कर यह मान बैठना कि वहाँ दो प्रकार के दिन रातों का छोर संकेत है कुछ ठीक नहीं जँचता।

श्रब एक प्रमाण लंबे दिन का भी देखना है जो नीचे लिखे मंत्र में मिलता सा प्रतीत होता है:—

वि स्योंमध्ये श्रमुचद्रथं दिवो विदहासाय प्रतिमानमार्थः । . हह्यानि पिप्रो रसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्छवा ऋर्जिश्विना ॥ (ऋक् १०-१३८,३)

स्या ने आकाश के बीच में अपने रथ को मुक्त कर दिया, आया ने दास के लिये प्रतिक्रिया की। इन्द्र ने मायावी असुर पिप्रु के दृढ दुर्गों को ऋशिवन के साथ मिल कर गिरा दिया।

यह रथ को मुक्त कर दिया का अर्थ सायण ने यह किया है कि सूर्य ने लगाम ढीली कर दी, ताकि घोड़े खुल कर चल सकें। यह अर्थ ठीक जँचता है। यदि दास या असुर ने अन्धकार उत्पन्न करके सूर्य्य की गित अवरुद्ध कर दी थी तो इसका प्रतिकार भी यही होगा कि अवरोध हटा दिया जाय और सूर्य्य का रथ चलने लगे। तिलक यह अर्थ करते हैं कि सूर्य ने घोड़ो को खोल दिया, बीच आकाश मे रथ खड़ा कर दिया और इससे यह तात्पर्य निकालते हैं कि दिन बहुत छंबा हो गया। इस अर्थ की अनुपयुक्तता इतने से ही सिद्ध हो जाती है कि दिन चाहे कितना भी लंबा हो पर ध्रुवप्रदेश मे भी सूर्य आकाश में टिकता नहीं, बराबर घूमता रहता है। इसलिये साधारण अर्थ को परित्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जिस अविरे से बचने के लिये प्रार्थना की जाती है और जिस प्रकाश की याचना की जाती है वह भौतिक अधिरा-उजाला, रात-दिन तो हैं ही पर कहीं कही यह शब्द पुर्य-पाप, अधर्म-धर्म के लिये भी आते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के २० वें सूक्त के १४ वें मंत्र में दीर्घाः तिमलाः से बचने की प्रार्थना है। इनका सीधा अर्थ तो दीर्घ अन्धकार ही है पर बहुबचन प्रयोग से तिलक लंबी रातें ऐसा अर्थ करते हैं। अब इसी के आगे पीछे के मंत्रों को देखने से पता चलता है कि यहाँ धर्माधर्म का प्रसंग है: प्रार्थी पाप के अन्धकार से बचकर पुर्य के प्रकाश में जाना चाहता है। पाँचवें मंत्र में आदित्य, अर्थ्यमा,

मित्र और वरुण से कहा गया है कि यदि आप रचा करें तो परिशव-भ्रेबदुरितानिशृज्याम्—मैं पापों को, जो गड्ढ़ों की भांति मार्ग में है, त्याग दूं। नवां मंत्र कहता है

त्रीरोचना दिन्या धारयन्त हिरएययाः शुचयो धारपूताः । द्यस्त्रमजो त्र्यनिमिपा त्रदन्या उरुशंसा ऋजवे मर्लाय ॥

दिन्य, सुन्दर श्राभूषणों से युक्त, पवित्र, निरन्तर जागनेवाले, पलक न मारने वाले, निर्मल, श्रिहिंसित श्रादित्य धर्मात्मा मनुष्य के लिये तीनों प्रकाशमान लोकों को धारण करते हैं।

श्रतः यह स्पष्ट है कि यहाँ भूमंडल के किसी प्रदेश विशेष की रात का या उसके बाद आनेशले दिन का चर्चा नहीं है, पाप से बचकर दिव्य लोकों में जाने की आकांचा व्यक्त की जा रही है।

## चौदहवां ऋध्याय

#### मास और ऋतु

यदि वैदिक आर्य्य कभी ध्रव प्रदेश में रहते थे तो ऋग्वेद में उनके मास और ऋतु विषयक अनुभव भी मिलने चाहियें। जैसे, उदाहरण के लिये मान लीजिये कि कुछ लोग ध्रुवप्रदेश के ऐसे भाग में रहते थे जहाँ एक महीने तक सबेरा रहता था। उन लोगों ने २० दिन के प्रभात के साथ साथ लगभग सात महीने तक लगातार दिन भी देखा होगा और इन दोनों हिग्वपयों का कुछ न कुछ वर्णन कर गये होगे। तिलक के अनुसार दोनों बातें ऋग्वेद में मिलती हैं। हम २० दिन के प्रभात संबंधी प्रमाणों का तो अनुशीलन कर चुके हैं, अब दूसरी बातों के संबंध में जो प्रमाण दिये जाते हैं उनको भी देखना आवश्यक है।

सूर्य को प्राचीन काल से ही सप्तारव (सात घोड़ो वाला) मानते आये हैं। अथर्ववेद में सूर्य्य की सात चमकीली किरणों का जिक्र है। अध्यवेद के प्रथम मंडल के ५०वें सूक्त के ८ वें मंत्र में कहा है कि सूर्य के रथ में सात घोड़े हैं, इसके बाद के ९ वें मंत्र मे कहा है कि सूर्य अपने रथ में सात घोड़ियों को जोत कर चल रहे हैं, पर इसी मंडल के १६४ वें सूक्त का २ रा मंत्र कहता है:

सप्त युक्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा

एक पहिये का रथ है, उसमें सात घोड़े लगे हैं (या यों कहिये कि) सात नामों वाला एक घोड़ा जुता है।

सूर्य्य के साथ इस सात की संख्या का कोई विशेष संबंध है। श्रक् ९-१(४, ३ में कहा है कि सात सूर्य्य हैं। श्रदिति की कथा ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है। दशम मण्डल के ७२ वें सूक्त में श्रादित दात्तायणी ने देवों के जन्म की कथा स्वयं कही है। यह कथा तो वहां से श्रारम्भ होती है जहां देवानां पूर्वे युगेऽसतः सदजायत-

देवों के पूर्व युग में असत् से सत् उत्पन्न हुआ। चौथे मंत्र में कहा है कि अदिति से दच्च उत्पन्न हुए और फिर दच्च से अदिति उत्पन्न हुई। इसका चाहे जो कुछ अर्थ हो, ५ वां मंत्र कहता है कि अदिति से देवगण उत्पन्न हुए। ८ वां और ९ वां मंत्र सूर्य्य का जिक्र करते हैं:—

> य्रष्टौ पुत्रासो श्रदिते यें जाता स्तन्वस्परि । देवां उपयेत्सप्तिः परा मार्ताग्रहमास्यत् ॥ सप्तिः पुत्रेरिदितिरुपयेत्पूर्व्य युगम् । प्रजाय मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्ताग्रहमामरत् ॥

श्रदिति को जो श्राठ लड़के हुए उनमें से सात को लेकर वह देवों के पास गयी। श्राठवें मार्ताएड को उसने ऊपर फेक दिया।

सात लड़को के साथ अदिति पूर्व युग मे पास गयी । जन्म श्रीर मरण के लिये मार्ताग्रह को रक्खा।

श्रदिति के श्राठों लड़कों के नाम तैत्तिरीय श्रारायक में इस प्रकार बताये गये हैं: मित्र, वरुण, धाता, श्रार्यमा, श्रंश, भग, इन्द्र श्रीर विवस्वान्। पहिले सात श्रादित्य कहलाते हैं, श्राठवें विवस्वान् का नाम मार्तेग्रह भी है। इनके दूसरे नाम श्रारोग, श्राज, पटर, पतंग, स्वर्णार, क्योतिषीमान्, विभास श्रीर कश्यप भी दिये गये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बतलाया गया है कि श्राठवें लड़के का मार्ताग्रह नाम इस लिये पड़ा कि वह मरे (कच्चे या बिगड़े हुए) श्रग्रहे से उत्पन्न हुश्रा।

साधारणतः वैदिक भाषा में मित्र, भग, श्राय्यमा, श्रादित्य, सूर्य्य, विवस्तान् पर्यायवाची सममे जाते हैं। लौकिक संस्कृत में भी श्रादित्य, सूर्य्य, रिव, मार्तेण्ड, विवस्तान् का एक ही अर्थ लगाया जाता है। यदि यह व्याख्या वेदसम्मत है तब तो श्रादित के उपाख्यान का अर्थ यह हुश्रा कि श्रादिति के सन्तानों में श्राठ सूर्य्य हुए। उनमें सात तो देवों के पास पहुँचाये गये, एक सूर्य इस योग्य नहीं सममा गया।

तिलक सूर्य्य-संबंधी इन बातों के बारे मे यह तर्क करते हैं कि ध्रव —प्रदेश के उस भाग में जहां आर्य्यगण रहते थे सात महीने तक दिन रहता था। इसी लिये सात आदित्य—एक-एक महीने का एक-एक आदित्य—गिनाये गये हैं। यह महीने उंजाले थे, इनमें यज्ञयागादि होते थे, अतः इन आदित्यों को देवों के समीप पहुँचा बतलाया गया है। इनके बाद जो अधेरा समय आता है उसका अधिष्ठाता आठवीं सूर्य है, जो देव समाज से दूर रक्खा गया। इसी कारण सूर्य के सात घोड़े बतलाये गये हैं। न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि श्वेत रंग सात रंगों के योग से बनता है परन्तु ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि प्राचीन ऋषि इस बात को जानते थे। सात आदित्य एक एक महीने से संबद्ध हैं, ऐसा मानने का यह भी कारण है कि आज कल द्वादश आदित्य माने जाते हैं, जो एक एक मास के अधिष्ठाता हैं। जैसा कि शतपथ बाह्यण (११, ६, ३, ८) में कहा है:

कतम त्रादित्या इति । द्वादश मासा संवत्सरस्यैत त्रादित्याः

कितने श्रादित्य है ? वर्ष में बारह महीने होते हैं, यही श्रादित्य हैं।

यह जो कहा गया है कि 'पूर्व युग में ऐसा हुआ' इस मत को और भी पुष्ट करता है। नवें मंडल के ६३ वें सूक्त के ९ वें मंत्र में सूर्य्य के दस घोड़ों का उल्लेख है। सम्भवतः यह किसी ऐसी जगह की स्मृति है जहां दस महीने तक लगातार उजाला रहता था।

पर यह तर्क इस श्राधार पर ही ठहरा हुश्रा है कि श्रादित्य श्रीर सूर्य्य एक ही वस्तु है। परन्तु ऋग्वेद में ऐसे प्रत्यच्च प्रमाण हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि दोनों में भेद हैं। जैसे

सप्ति नाना सूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः। देवा त्रादित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरत्त न इन्द्रायेन्दो परिस्रव॥ (ऋकू ९—११४,३)

सात दिशायों हैं, नाना सूर्य्य हैं, सात यज्ञ करने वाले हैं, सात आदित्य देव हैं, हे सोम इन सबके साथ हमारी रक्षा करो, हे इन्दु इन्द्र के लिये तुम टपको ( अर्थादि की बृष्टि करो )

यहाँ सायरा का कहना है कि दिशायें यों तो आठ हैं पर जिस

दिशा में सोम होता है उसको छोड़कर सात ही गिनायी गयी हैं और नाना ऋतुश्रों के श्रिष्ठाता होने के कारण सूर्य्य को नाना कहा है। अस्तु, पर यहाँ नाना सूर्य्य और सात श्रादित्य एक ही मंत्र में गिनाये गये हैं, इससे तो श्रादित्य और सूर्य में भेद जान पड़ता है।

संध्या करने वाले नित्य ही इस मंत्र का पाठ करते हैं :--

चित्रं देयानामुदगादनीक चज्जुर्मित्रस्यवरुग्एस्याग्नेः। द्याप्राद्यावापृथिवीद्यन्तरिज्ञं सूर्य्य द्यात्मा जगतस्तत्थुषश्च॥

( 現事 ?- ? ? 4, ? )

देवों के तेज का समूह, मिश, वरुण और अमि की आँख, विचिश रूप से उदय हुआ, उसने आकाश पृथिवी और अन्त्रिक्ष को व्याप्त कर लिया, सूर्य चराचर दोनो का आत्मा है।

इस मंत्र में सूर्य्य को भित्र वरुए और अग्नि की ऑख कहा है। भित्र और वरुए आदित्यों में हैं। अतः सूर्य आदित्यों से भिन्न माना गया। इसी के चार मंत्र आगे, पाँचवें मंत्र में, कहा है:—

तन्मित्रस्य वहण्रयाभिचने सूर्यों रूप क्रुगुते द्योरुपरथे।

मित्र श्रीर वरुगा के सामने सूर्य श्राकाश के मध्य में प्रकाशमान रूप दिखलाता है।

यहाँ भी वही पार्धक्य वाली बात प्रकट होती है। श्रीर भी ऐसे कई मंत्र हैं, यथा

यदद्यसूर्यं बनोऽनागा उद्यन्मित्राय वरुगाय

( 現क ७-६0, १ )

यदि हे सूर्य तुम उदय होकर मित्र श्रीर वरुण से हमारे विषय में कह दो कि यह लोग निष्पाप हैं।

यहाँ भी वहीं भेद की बात स्पष्ट है। निम्न-लिखित मंत्र तो और भी स्पष्ट है:—

उद्वां पृत्तासो मपुमन्तो अस्थुरा स्यों अरुहच्छुक्रमर्गः। यस्मा आदित्या अन्नो रदन्ति मित्रो अर्थ्यमा वरुगः राजोषाः॥ (ऋक् ७—६०,४) हे मित्रावरुण, तुम्हारे लिये मधुयुक्त अन्नादि (पुरोडाश) तैयार है श्रीर सूर्या प्रदीप्त अर्णाव (समुद्र—यहाँ अन्तरिक्ष) पर चढ रहा है, जिसके चलने के लिये समान प्रेम करने वाले आदित्य, मित्र अर्य्यमा और वरुण, मार्ग खोदते हैं।

इसके बाद श्रादित्य श्रीर सूर्य्य ये पृथकत्व मे कोई सन्देह नहीं रह जाता।

सूर्य्य तो जगत का प्रकाशक है ही परन्तु आदित्यगण कैसे हैं, यह बात इन मंत्रों में बतलायी गयी है :—

इमं स्तोमं सकतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त । धादित्यासः शुचयो धारपूता अवृजिना धनवद्या अरिष्टाः ॥ (ऋक् २—२७, २)

त त्रादित्यास उरवो गभीरा त्रदब्धासो दिप्सन्तो भूर्यन्ताः। त्रम्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वे राजभ्यः परमाचिदन्ति॥

( ,, — ,, , ३)

धारयन्त त्रादित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः। दीर्घाधियो रच्नमाणा त्रसुर्यमृतावानश्चयमाना ऋणानि॥

( ,, -- ,, , &)

श्राज इस स्तोत्र को समान करा (प्रजा या कर्म्म वाले) श्रादित्य मित्र श्रार्थमा वर्ष्या स्वीकार करें। वह पवित्रा, निर्मल, पापरहित, सब पर श्रानुग्रह करने वाले, श्राहसित हैं।

वह आदित्य महान्, गम्भीर, शत्रुओं से अजित, शत्रुओं को जीतने वाले, भूरिअदा (बहुत सी आँख वाले या बहुत तेज वाले) हैं। मनुष्यों के भीतर के पाप और पुरय का देखते हैं, सब दूर से दूर की बातें इन राजों के लिये समीपवर्ती हैं।

श्रादित्यगण् स्थावर और जंगम जगत् को धारण् करते हैं, सारे भुवन के रक्षक हैं। दीर्घधी (दीर्घ ज्ञान श्रथवा कर्म्म वाले), जीवों के प्राणों के हेतु-भूत, ऋतावान (सत्यवान श्रथवा यज्ञवान), (उपासकों के) ऋणों को दूर करने वाले हैं।

यह बातें भौतिक सूर्य्य के लिये नहीं कही जा सकतीं। श्रादिति के

सातों पुत्र आदित्य जिनको वह देवो के पास ले गयी अर्थात् जो देव-श्रेगी में हैं इस दृश्य सूर्य के प्रेरक हैं। उनसे ही इसको तेज प्राप्त होता है, उन्होंने ही इसका मार्ग निश्चित किया है। वह स्वयं ऋत—सना-तन विश्वेद्वियम—के वशवर्ती हैं परन्तु इस इतने बन्धन को छोड़कर अन्य देवों की भांति स्वतन्न हैं। उनका आठवाँ भाई उनकी आज्ञा मे रहता है। ए० सी० दास ने दिखलाया है कि पारसियों का भी कुछ ऐसा ही विश्वास है कि सूर्योभिमानी देव मिथू ने प्रकाश के देव (दृश्य सूर्य) उमेज्द और रान्नि के देव अहिमन की सृष्टि की।

श्रदिति का श्राठवाँ लड़का मार्ताग्रह जन्म और मरण — मूल में, प्रजायं और मृत्यवं — के लिये छीड़ दिया गया, इसका क्या तालपर्य है ? इसका दो प्रकार अर्थ लगाया जा सकता है। दृश्य सूर्य कभी अँधेर से अभिभूत हो जाता है, नित्य ही कई घंटो तक दृष्टि से श्रोभल हो जाता है। ऋतुओं के कम से उसके ताप और प्रकाश में बृद्धिहास होता रहता है, श्रतः वह श्रद्धय नहीं है, श्रदृष्ध (शत्रुओं से श्रहिं-सित) नहीं है, इसलिये देवश्रेणी में उसकी गिनती नहीं हो सकती। दूसरी बात और है। मूल में जो प्रजाये श्राया है उसका अर्थ हुआ सन्तान के लिये। इसी प्रकार मृत्यवं का श्र्य है मृत्यु के लिये। श्रदिति ने श्रपने श्राठवें लड़के मार्ताग्रह को सन्तित और मृत्यु के लिए छोड़ा। यहाँ यह समरण रखना चाहिये कि मार्ताग्रह का ही नाम विवस्वान है और विवस्वान के एक लड़के वैवस्वत मनु हुए जो मानव प्रजा के पितामह हुए, उनके एक और पुत्र यम हुए जो यमलोक के श्रधिष्ठाता हैं। यम के नाम काल, श्रन्तक, मृत्यु भी है। इन कारणों से भी मार्ताग्रह श्रपने और भाइयों से, जो दिव्य और श्रदृश्य देहधारी है, पृथक हैं।

जब श्रादित्यों का दृश्य सूर्य्य से पृथक् होना सिद्ध है तब फिर सात श्रादित्यों से सात महीनी का श्रादुमान लगाना श्रादुचित है। श्रव यह प्रश्न हो सकता है कि श्रादित्य सात ही क्यों हैं १ सूर्य्य के लिये नाना सूर्याः प्रयोग क्यों श्राया १ सूर्य्य के सात किर्यों या उनके रथ में सात घोड़े क्यों बताये गये १ इन प्रश्नो पर यदि श्रधिदैव दृष्टि

से विचार किया जाय तब तो यह उत्तर हो सकता है कि आदित्यों की संख्या सात इस लिये बतलायी गयी कि वस्तुतः वह सात हैं। इन्द्र एक है इसलिये एक ही बताया गया। जो योगी हो वह इस बात की जांच करले कि सचमुच आदित्यवर्ग के देव है या नहीं और यदि हैं ती कितने हैं। यह भी हो सकता है कि एक एक आदित्य भुः भुवः, स्वः, महः जनः, तपः, सत्य इन सात लोकों में से एक एक का अधिष्ठाता हो । ऋक् २-२७, ८ में कहा है तिस्रो भूमीर्घारयन्त्री रुतदून-( आदित्य गए ) तीनों भूमियो को और तीनों दीप्तिमान लोकों को धारण करते हैं। सायण तीनों भूमि से भू: श्रादि तीन नीचे के लोक और तीन दीप्तिमान लोकों से महरादि तीन लोकों को लेते हैं। यदि छः लोकों पर ऋादित्यो का ऋधिष्ठान है तो सातवें पर भी होगा ही । जैसे इसी सूक्त के पहिले मंत्र में सात में से छः आदित्यों के नाम गिनाये गये है परन्तु सारे सूक्त में त्रादित्यों का ही स्तवगान है। कहीं कही केवल मित्र, वरुण और अर्थ्यमा के नाम अक्षे है। इन सब स्थलों पर यह समभा जाता है कि जो नाम श्राये है वह उपलक्षण मात्र है, तालर्य्य सातों त्रादित्यों से है। इसी प्रकार यद्यपि यहां छः लोकों का ही उल्लेख आया है पर सममतना चाहिये कि आदित्यो का सातों लोकों पर श्रिधकार है। एक लोक पर एक का विशेषाधिकार स्पष्टतया कहा नहीं गया है, यह एक अनुमान भर है। हम वह मन ( ऋक् ९-११३,३ ) उद्धृत कर चुके हैं जिसमे कहा गया है कि दिशाएं सात हैं और आदित्य देव सात है। इससे यह व्वनि निकलती है कि एक एक आदित्य का एक एक दिशा से सम्बन्ध है। ऋक् १-१६४,१५ में कहा है कि दो दो मास वाले छः ऋतु देवज है और सातवे ऋतु में जो एक महीने के अधिक मास में लगता है देवाभाव है। परन्तु इन सातों ऋतुओं को साकज—एक ही साथ उत्पन्न हुए, एक ही देव आदित्य से उत्पन्न हुए-कहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक एक आदित्य का एक एक ऋतु पर अधिकार है।

सूर्य्य का नानात्व समम्मना तो बहुत कठिन नहीं है। यह स्मरण

रखना चाहिये कि उस मंत्र में दिशाओं को सात, ऋिलजों को सात, आदित्या को सात कहा पर सूर्य्य को सात न कह कर नाना कहा। इसका ऑभिप्राय यही विदित होता है कि वह एक होता हुआ भी अपनी गति के कारण हमक्को अनेक सा प्रतीत होता है। बारह महीनों या बारह राशियों में घूमने के कारण उसकी संख्या १२ कही जा सकती है, साल भर मे २७ नच्चतों में घूम आता है इस लिये २७ भी कह सकते हैं, प्रत्येक दिन को सामने रख कर ३६५ सूर्य्य कहना भी युक्त हो सकता है।

गुर्घ्य किरणों के सात रंगो या सुर्घ के सात घोड़ों के विषय में दास तो कहते हैं कि इन्द्र धनुष मे, पानी के बुदुबुद में, या शीशे के दुकड़े मे सूर्य के प्रकाश के खंगभूत सात रंग देखे जा सकते हैं खतः प्राचीन श्रार्थ्यों को इस बात का न्यूटन के प्रयोग के पहिले ही पना रहा होगा। ऐसा होना असम्भव नहीं है। हो सकता है कि वह लोग जानते रहे हों कि रवेत रेग के विश्लेषण से सात रंग निकलते हैं श्रीर इनके प्रनः मिलने से श्वेत रंग बन जाता है और इसी लिये सुर्व्य के साथ सात की संख्या बराबर जोड़ देते हो। पर ऐसा मानने में एक आपत्ति है, हम इससे उन ऋषियों की महिमा बढ़ाते नहीं। न्यूटन ने जिन सात रंगों को गिनाया था वह है: बैंगनी, नील, श्याम ( श्रास्मानी ) हरा, पीला, नारंगी और लाल । परन्तु आज कल के विज्ञानवेत्ता ऐसा मानते हैं कि इस सूची में बेंगनी, नारंगी श्रीर नील मिश्रित रंग हैं, श्रतः शुद्ध रंग श्याम, हरित, पीत और रक्त, चार ही हैं। सुर्य्य का प्रकाश भी शुद्ध श्वेत नहीं वरन किश्चित पीला है। श्रतः यदि हमारे ऋषि वैज्ञानिक तथ्यों के ज्ञाता थे और उन्होंने वेद में अपने इस वैज्ञानिक ज्ञान का परि-चय दिया है तो यह तो कच्चा ज्ञान है जो आज कल के ज्ञान से कई सौ वर्ष पीछे हैं। मेरी समभ मे ऐसी व्याख्या करनी ही न चाहिये। सूर्य्य श्रीर सात के संबंध के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि सूख्ये ही सातो दिशाश्रो में चमकते है श्रीर सातों ऋतुश्रों के प्रत्यच कारण हैं। दूसरी बात मुभे इसकी भी अपेत्तः अधिक ठीक जंचती है। आदित्य सात हैं, उन्होंने ने सूर्य के लिये आकाश में मार्ग बनाया है, वह सब सूर्य पर समान रूप से स्नेह करते हैं, उनको देख कर सूर्य चमक उठता है। यह बातें पिहले उद्धृत किये मन्त्रों में आ चुकी हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह सूर्य आदित्य देनों का दृश्य प्रतीक है, उनके तेज से इसमें तेज आता है। प्रत्येक आदित्य की शक्ति इसमें अंशतः विद्यमान है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी लिये सूर्य के साथ सात की संख्या लगी है। इस दृश्य सूर्य के रूप में हम केवल उस ज्योतिः पिंड को नहीं देखते जिसके देवता— अदिति के आठवें पुत्र मार्ताएड हैं प्रत्युत् अप्रत्यन्त रूप से सातों आदित्य देनों के दर्शन करते है।

यदि एक जगह सूर्य्य के दस घोड़ों का उल्लेख आ गया है तो उससे दस महीने का दिन सिद्ध नहीं होता, यही अर्थ निकलता है कि सूर्य्य दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं।

यज्ञयाग आय्यों की उपासना के स्तम्भ थे। उनका समस्त कालविभाग, समूचा उयोतिष, इन्हों दैनिक, मासिक, वार्षिक सत्रों के चारों
ओर गुँधा हुआ है। बहुत से यज्ञों का चलन अब उठ गया है, कभी कभी
विशेष आयोजन करके कोई धनिक व्यक्ति कर लेता है परन्तु आज से
कई हजार वर्ष पहिले यह बात न थी। उस समय यज्ञ होते थे और
बहुत होते थे। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी कुछ
यज्ञों का व्यवहार बन्द हो गया था। उनकी स्मृति थी, सम्भवतः उनका
विधान भी कुछ लोगों को याद होगा परन्तु सामान्यतः वह उठसे गये
थे। ऋग्वेद मे कई जगह ऐसा आता है कि अमुक यज्ञ को हमारे पूर्वजों
ने (नः पितरः) किया था। इससे ध्वनि यही निकलती है कि जिस
समय यह मंत्र लिखे गये उस समय स्थात् इन यज्ञों का उतना प्रचार
न था। कहीं कहीं और भी पुराने समय का निर्देश करने के लिये
नः पूर्व पितरः (हमारे पहिले के पूर्वज—पुराने पूर्वज) कहा गया है।
यह पुराने समय के यज्ञ पीछे के लिये आदर्श स्वरूप हो गये, जैसे

यथा विग्रस्य मनुषो हविभिदेंवा श्रयजः कविभिः कविः सन । एवा होतः सत्यतर त्रमद्याग्ने मन्द्रया जुह्ना यजस्व ॥ (ऋक् १-७६,५)

हे अन्नि, जिस प्रकार तुमने मेधावी मनु के यज्ञ में हवियों से देवों का यजन किया था उसी प्रकार आज इस यज्ञ में करो।

मनु के अतिरिक्त कई अन्य पितरों के नाम भी मिलते हैं। भिन्न-भिन्न मंत्रों में अंगिरा, ययाति, भृगु, अथर्वा, दध्यञ्च, अति और कण्व के नाम आते हैं। यह भी भूलना न चाहिये कि इनमें से कई नाम व्यक्तियों के नहीं वरन् गोत्रों या ऋषि-कुटुम्बों के हैं। अथर्वा, भृगु, कण्व, अंगिरा—यह सब प्रसिद्ध याजक गोत्र हैं। इन लोगों के द्वारा बहुत से वेद मंत्र प्रकट हुए हैं, यज्ञयागादि की विधि ठीक की गयी है। इसीलिये इनके लिए स्थल स्थल पर बहुवचन का प्रयोग आया है:—

श्रिङ्गरसे। नः पितरो नवग्वा श्रथविशो मृगवः सेाम्यासाः।
तेषां • वयं सुमतौ यिज्ञयानामपि मद्रे सौमनसे स्याम॥

( ऋक् १०-१४,६ )

हमारे पितर श्रागरा, नवश्वा, श्रथर्व श्रोर भृगु (यह सब शब्द बहुवचन में श्राये हैं) सोमपान के योग्य हैं। हम सदा इन यित्रयों की सुमित में रहें, हमारा सदा (इनकी कृपा से) कल्याण हो।

ऊपर जो नवग्व शब्द आया है उसकी व्याख्या ऋग्वेद (१०-६२,६) मे इस प्रकार की गयी है:—

नवग्वो नु दशग्वो श्रिष्ट्रास्तमः—श्रिष्ट्रामें नवग्व श्रीर दशग्व मुख्य थे। सायण ने भाष्य में लिखा है कि जो लोग नौ महीने में यझ समाप्त करके उठते थे वह नवग्व कहलाते थे श्रीर जो दस महीने में उठते थे वह दशग्व कहलाते थे। इस श्रिष्ट्रागोत्र में सात महीने में यझ समाप्त करने वाले होते थे, इसका भी प्रमाण मिलता है:—

प्र सप्तग्र मृतधीति सुमेधां वृहस्पतिं मितरच्छा जिगाति । य चाङ्गिरसा नमसापसद्योस्मभ्यं चित्रं वृषणं रिषदाः ॥

( 現क १०-४७,६ )

मैं सत्यकर्मा सुमेधा आङ्किरस (अङ्किरा का पुत्र अथवा अङ्किरा गोत्र में उत्पन्न) बृहस्पति सप्तगु (सात महीने में यज्ञ समाप्त करने वाला) हूं। सुभको (देव स्तुति विषयक) बुद्धि प्राप्त होती है। देवो का सुभ पर अनम्प्र होना चाहिये। सुभे भाँति भाँति का धन दो।

अब यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन सब पितरों ने अपने अपने समय में कोई एक ही यज्ञ किया था या अलग अलग प्रकार के यज्ञ किये थे। यह भी ठीक ठीक पता नहीं है कि इनके यज्ञों में कितना कितना समय लगा। फिर भी छुछ कुछ संकेत है। और इनमें से कुछ यज्ञ किस उद्देश्य से किये गये इसका भी संकेत है, यथा:—

> एहगमन्तृपयः सोमैशिता श्रयास्यो श्रङ्गिरसो नवग्वाः । त एतमूर्पे विभजन्त गोनामथैतद्वचः पर्णायो वमन्नित् ।

> > ( ऋक् १०-१०८,८)

(पिण्यों के स्थान पर सरमा गयी थी। उससे उन्होंने कहा कि तू व्यर्थ आयी है। उसने उनको बताया कि) यहाँ सेाम पीकर मत्त श्राक्षिरस नवग्व आये थे, उन्होंने गउत्रों के समूह का विभाग कर डाला। इसलिये, हे पिण्यो, तुमने जो यह कहा कि मैं व्यर्थ आयी इस वाक्य को थूक दो।

सरवा ह यत्र सिखिभिर्नवग्वैरभिङ्वा सत्विभिर्गी श्रनुग्मन् । सत्यं तिदन्द्रो दशिर्पर्दशग्वैः सूर्ये विवेद तमसि श्वियन्तम् ॥ (ऋक् ३-३९,५)

जब मित्र इन्द्र ने अपने बलवान सखाओं नवग्यों के साथ घुटने के बल गउओं का पीछा किया तो उन्होंने दस दशग्यों के साथ (मिल कर) सूर्य का अधिरे में रहते देखा।

ऋग्वेद के पॉचवें मंडल के ४५वें सूक्त के सातवें मंत्र मे नवग्वों के दस महीने और ११वें मंत्र में दशग्वों के दस महीने का जिक्र आया है। दशम मंडल के ६२वें सूक्त में अंगिरसों से (जिनमें नवग्व और दशम सर्वश्रेष्ठ थे) कई प्रार्थनाये की गयी हैं। यथा

य उदाजन्यितरो गोमयं वस्वृते नाभिन्दन्यरिवत्तरे वलम् । दीर्घायुत्वमङ्गिरसो नो श्रस्तु प्रतिगृश्णीत मानवं सुमेधसः ॥ (२) य ऋतेन सूर्यमारोहयन्दिव्य प्रथयन्पृथिवी मातरं वि । सुप्रजास्तमङ्गिरसो वो स्रस्तु प्रतिसम्माति मानव सुमेधसः ॥ (३)

के मुमेधा अङ्गिरस, हमारे पितर, जो गऊ रूपी सम्पत्ति को (पिण्यों द्वारा अधिकृत पर्वत को तोड़ कर ) लाये और (जिन्होने) वल नामक (असुर) को परिवत्सर में (साल के, अथवा सत्रके, अन्त में) मारा, आप दीर्षायु हो । सुक्त मानव, का प्रहण की जिये।

हे सुमेधा श्रिङ्गरस जिन्होंने ऋत के द्वारा सूर्य्य को आकाश में स्थापित किया, और माता पृथिवी का प्रियत (यशस्वी) किया, आप प्रजावान् हो। सुभ मानव को ग्रहण कीजिये।

इन सब बातों को मिलाकर तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला है (१) नवग्व और दशग्व अपने सत्रों को नौ या दस महीने में समाप्त करते थे (२) इन सत्रों का उषा के देख पड़ने—पौ फटने—से संबंध था (३) यझ करने वालों ने वर्ष के अन्त में इन्द्र को वल के हाथों गठओं के उद्धार करने में सहायता दी और (४) जिस जगह इन्द्र गठओं की खोज में गये, वहाँ उन्हें सूर्य्य अंधेरे में रहते मिला। इन सब निष्कर्षों का परम निष्कर्ष यह है कि यह यझ ध्रुवप्रदेश में होते थे और उतने दिनों तक होते थे जितने दिनों तक दिन रहता था। कहीं सात महीने तक दिन रहता था, कहीं दस महीने तक, कही नौ महीने तक। इसीलिये कोई अधि समगु था, कोई नवगु, कोई दशगु। अन्य स्थलों में आठ या छः या अन्य अवधियों तक दिन रहता होगा, इसीलिये एकाध जगह अंगिरसों को विरूप—नाना प्रकार के—कहा गया है। यह बातें इस बात को सिद्ध करती है कि आर्थ्य लोग कभी ध्रुवप्रदेश में रहते थे।

इन बातो पर विचार करने के पहिले यह देखना आवश्यक है कि वल कौन था, गउएं कौन थो, वह कहाँ रक्खी गयी थी और उनका उद्धार कैसे हुआ। निरुक्त के अनुसार वेदों में गऊ शब्द कही तो सूर्य्य की किरणों के लिये आया है और कही जलधारा के लिये। यही अर्थ सायणादि भाष्यकारों ने भी माना है। जो बादल आकाश में छा जाता है वह किरणों को भी छिपा देता है और जब तक बरसता नहीं तब तक जलधारा को भी रोके रहता है। अतः इसमें दोनों प्रकार की गौएं क़ैद रहती हैं। इस अन्धकारमय मेघ को ही वृत्र, वल, अहि आदि असुर नामों से पुकारते हैं। अपने वज्र के प्रहार से, जिससे महाराव, तुमुल घोष, गर्जन, घरघराहट का नाद होता है, इन्द्र इस असुर को मार्ति हैं, इसके गढ़ को ढहा देते हैं। इससे गड़कों का उद्धार हो जाना है अर्थात् सुर्य का प्रकाश फिर दीखने लगता है और वृष्टि होती है। यह ऐसी कंजी है जिससे वेद के सैकड़ों मंत्रों का अर्थ लग सकता है। अब देखना यह है कि इन श्रंगिरसो के यज्ञ मे इससे काम चलता है या नहीं। मैं समसता हॅ किसी को भी यह मानने में आपित न होगी कि यहाँ पर भी वही प्रसंग है। वल ने गडत्रों को (सूर्य की रश्मियों को तथा जलधारात्रों को ) प्रकड़ कर क़ैद कर लिया है। हर साल ही ऐसा करता है। इसलिये पहिले से ही उपाय करना पड़ता है। दस महीने तक सत्र होता है। नवग्व, दशग्व तथा अन्य होता इसमे लगे रहते हैं। इस सत्र के प्रताप से इन्द्र को भी बल की प्राप्ति होती है। यही अंगि-रसों की सहायता है। इससे पुष्ट होकर इन्द्र वल को मारते हैं, गड़श्रों को छड़ाते हैं। सूर्य्य भी बादलो के पीछे श्रंधेरे में उन्हें मिलते है। यज्ञ प्रतिवर्ष किया जाता था श्रौर वर्षा के पहिले समाप्त हो जाता था, इसी-लिये कहा गया है कि वल को परिवत्सर—सत्र के अथवा वर्ष के अन्त में - मारा गया। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो ध्रवप्रदेश से विशेष संबंध रखती है। कही नौ दस महीने के दिन की कल्पना करने की श्रावश्यकता नहीं है। जिस मंत्र को तिलक उषा से विशेष संबन्ध दिखलाने के प्रमाण में पेश करते हैं वह भी कोई ऐसी बात नहीं कहता। वह मंत्र इस प्रकार है:-

> ते दशन्याः प्रथमा यज्ञमूहिरे तेनो हिन्यन्तूषसो व्युष्टियु । उषानरानीररुणैरनोर्ग्धुते महो ज्योतिपा शक्तागो त्रर्णसा ॥

> > (ऋक् २—३४, १२)

वह दशग्व रूपी मरुद्गण जिन्होंने पहिले यज्ञ किया प्रभातकालों में हमारी बुद्धि को प्रेरित करें | जिस प्रकार उसा रात के अधेरे को दूर करती है

उसी प्रकार वह सूर्य्य के ढकने वाले वृत्रादि को हटाकर जगत् को प्रकाशमान करते हैं।

हून सत्रों का संबंध किसी कई महीने छंबे दिन श्रीर उसके पीछे श्राने बाली, रात से नहीं था वरन वर्षा से था, यह बात निम्न-लिखित मंत्रों से भी प्रकट होती है। यह मंत्र ऋग्वेद के पॉचवे मडल के ४५ वें सूक्त से लिये गये हैं:—

> विदा दिनो विष्यचिद्रिपुक्षैरायत्या उषसो य्यचिनो गुः। ध्यपावृत व्रजिनीरुत्स्य गीद्वि दुरोमानुपीईंव यावः॥ १

श्रंगिरों के स्तवपाठ पर इन्द्र ने वज्र मारकर गउश्रों को छुड़ाया। उषा का प्रकाश चारो श्रोर छिटक गया। श्रंघेरा दूर हुआ। सूर्य ने मनुष्यों के द्वारों को खोल दिया।

विसूर्यों श्रमितं न श्रियं सादोर्याद्गवां माता जानती गात् । धन्वर्णुसो नद्यः स्वादो श्रर्णाः स्थूर्णेव सुमिता हंहत द्यौः ॥ २

स्टर्य ने अपने प्रकाश को ( ठोस ) पदार्थ की भाँति फैलाया है। प्रकाश के किरणों की माता ( उघा ), उस ( स्टर्य ) का आना जानकर भिस्तीर्ण अन्तिरक्ष से उदित होती है। निदयाँ अपने किनारों को तोड़ती हुई बहती हैं। आकाश खम्भे की भाँति हुई ।

धियं वो श्रप्तु दिधिषे स्वर्षा यया तरं दशमासो नवन्वाः। श्रया धिना स्नाम देवगोपा श्रया धिया तुतुर्यामात्यंहः॥ ११

हे देवगरा, हम तुम्हारी वहीं सब कुछ देने वाली स्तुति जल के निमित्त करते हैं जिसे नवग्वों ने दस महीने तक किया था। इससे हम देवरक्षित होंगे श्रीर पाप को पार कर जाय गे।

यह श्रन्तिम मंत्रा तो नवन्तों के सत्र के तात्पर्य को बिलकुल ही खोल देता है। दीर्घतमा के आख्यान में भी तिलक को वही ध्रुवप्रदेश निवास का संकेत मिलता है। दीर्घतमा की कथा महाभारत में भी दी हुई है। कहा जाता है कि उनके पिता का नाम उच्चथ्य और माना का ममता था। वह जन्म के श्रन्धे थे। उनकी पत्नी का नाम प्रदेश था।

उनके कई लड़के हुए। उनको खिलाते खिलाते तंग आकर लड़कों ने गंगा में बाँस पर रखकर वहा दिया। वहते बहते वह बिल के हाथ लगे। बिल के यहाँ उनको एक दासी से तथा बिल की पत्नी से किइ लड़के हुए। ऋग्वेद में इनकी कथा कई मंत्रों मे आयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आश्वनों के विशेष रूप से छपापात्र थे। इनसे संबंध रखने वाले कुछ मत्र नीचे दिये जाते हैं:—

उपस्तृतिरौचथ्यमुरुष्येन्मामामिमे पतित्रिणी विदुग्धाम् । मामामेघो दशतयश्चितोधाक् प्रयद्वां बद्धस्त्मनि खादतिच्चाम् ।।

( ऋक् १-१५८, ४)

नमा गरनदयो मातृतमा दासायदी सुसमुन्धमनाधुः। शिरोयदस्य त्रैतनो वितज्ञत्स्वयं दास उरो त्रंसावपिग्ध॥

( ऋक् १-१५८, ५)

दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे। श्रमामर्थे यतीनां ब्रह्मामवति सार्थिः॥

( 艰報 १--१५८, ६ )

[ जब श्रीचथ्य ( उचथ्य के लड़के ) के भरण-पोषण के बोभ से जब कर घरवालों ने उनको श्राग में भोक दिया तब वह श्रिवनों की कृपा से न जले, फिर जल मे फेंक दिया उसमें भी वह न हूने तब नैतन नाम के दास ने उनको घायल किया उसी की यह कथा है ] हे श्रिवनो, यह चक्कर खाने वाले दिन रात मुभे दुःख न दे, यह दस बार जलायी हुई श्राग मुभे न जलाये, ऐसा न हो कि उम्हारा सेवक ( उमसे सबध रखनेवाला ) मैं उचथ्य बंधा हुशा मूमि पर लोटता रहूँ।

माता समान निर्देश मुक्ते न डुबाये, जब कि दासों ने मुक्ते सिर श्रोंधा करके दकेल दिया। (यह तुम्हारी मिहमा है कि ) जैसे दास जैतन ने उसके (श्रर्थात् श्रीचथ्य) के सिर को घायल किया वैसे ही उसने स्वय अपने वक्ष-स्थल श्रीर कधे में मार लिया।

मामतेय (ममता का पुत्र ) दीर्घतमा दसवे युग में बुड्ढा हो गया। तब वह जलों का, अर्थों के लिये यतियों का, ब्रह्मा सारथी हुआ।

पहिले दो मंत्र तो सरल हैं। दूसरे मंत्र में त्रैतनकानाम आया

है। इसी से मिलता जुनता नाम तित है जो ऋग्वेद में कई जगह आया है। कथा यह है कि अप्ति ने यज्ञ में गिरे हुए हव्य को घोने के लिये जले से तीन देव एकत, द्वित और तित बनाये। जल से बनने के कारण यह आप्त्य हुए। आप्त्य जल पीते समय छुएं में गिर पड़े। असुरों को जब इसका पता चला तो उन्होंने छुएं का मुँह बन्द कर दिया पर त्रित किसी न किसी प्रकार निकल आये। इन्होंने और भी कौशल दिखलाया है, यथा:—

सिषत्रयारायायुधानि विद्वानिन्द्रेषित श्वाप्त्यो श्रभ्ययुध्यत् । त्रिशीर्षांग्रं सप्तरिश्म जद्यन्तान्त्त्राष्ट्रस्य चित्रिः ससुजे त्रितो गाः ।

(ऋक् १० - ८,८)

इन्द्र की प्रेरणा से आप्त्य पिता के शस्त्रों को लेकर लड़ा। फिर उसने सप्तरिम (सात किरण वाले) त्रिशिरस्क (तीन सिरवाले) सुक्त त्वाष्ट्र (त्वष्टा के पुत्र) को मारा और गउए छुड़ा ले गया।

स इदासं तुवीरवं पतिर्दन्षळच्च त्रिशीर्षांगं दमन्यत्। श्रम्य त्रितोन्वोजसः। वृधानो विषा वराहमयो श्रमया हन्॥

( ऋक् १०--९९,६)

उन्हीं इन्द्र ने लड़ाई में भयकर शब्द करने वाले वृत्र को मारा। तीन सिर छु: आँखवाले त्वष्टा के पुत्र को मारने की इच्छा की। किन्तु इन्द्र के आंज से वृद्धि को प्राप्त हुए त्रित ने लोहे के समान नख वाली अगुली से बराह को (जल पूर्ण मेच को) मार दिया।

बहुत सम्भव है—कम से कम ए० सी० दास का ऐसा ही अनुमान है—िक त्रित का ही नाम त्रैतन हो। यद्यपि त्रित अग्निपुत्र देव हैं और त्रैतन दास है, फिर भी दीर्घतमा की जीवन घटनाएं कुछ कुछ दोनों के जीवन में घटी थी।

पीछे दीर्घतमा विषयक तीसरा मंत्र दिया गया है उसकी व्याख्या के संबच मे मतभेद है। पहिला मतभेद तो युग के अर्थ के विषय में है। साधारणतः लोग ५ वर्ष अर्थ लगाते हैं, जो वेदांग ज्योतिष के अनुकृत है। इस प्रकार इसका यह अर्थ हुआ कि दीर्घतमा ५० वर्ष में बुङ्का

हो गया। उन दिनों के लिये ५० वर्ष कम अवश्य है परन्तु जो व्यक्ति इस प्रकार सताया गया हो उसका ५० वर्ष में ही बुद्धा हो जाना अखा-भाविक बात नहीं है। अस्तु, बुद्धे होकर उन्होंने क्या किया ? अर्जिम वाक्य बड़ा टेढ़ा है। सायग्र के अनुसार अप, जल, का अर्थ कर्मा—विद्क यज्ञयागादि—है और यित का अर्थ है प्राप्त करने वाला। अतः कुल का तात्पर्य्य है, अपने फलों को प्राप्त करने वाले। कर्मों का ब्रह्मास-हश सारथी हुआ—अर्थात् कर्मों के फलों के पास पहुँचाने वाला हुआ अर्थात् देवत्व को प्राप्त हुआ। यह अश्वनों का उसके लिये प्रसाद था।

तिलक को यह अर्थ अभिमत नहीं है। वह युग का अर्थ मास करते हैं और इसके लिये बहुत से प्रमाण देते हैं। हम उस सारे शास्त्रार्थ को दुहराना नहीं चाहते। तिलक के अनुसार इस मंत्र का यह अर्थ है: दीर्घतमा दसवें महीने मे बुड्ढा हो गया था और अपने गन्तव्यस्थान को जाने वाले जलों का ब्राह्मण सारथी हो गया अर्थात् जहां जलजा रहा था वहां उसके साथ गया। दीघतमा से सम्बन्ध रखने वाला एक मंत्र है जो ऋग्वेद मे दो जगह आया है, प्रथम मण्डल के १४० वें सूक्त में ३ रे स्थान पर तथा चौथे मण्डल के ४ थे सूक्त में १३ वें स्थान पर। वह मंत्र यह कहता है कि उन पर दया करके अग्नि ने उनके अन्धेपन को दूर कर दिया।

श्रव इस श्राख्यान को एक तो किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का इतियुत्त मान सकते हैं। हजारो बरसो में बहुत सी बातें जुड़ गयी होंगी पर
यह हो सकता है कि उचध्य श्रीर ममता को दीर्घतमा नाम का
जन्मान्ध लड़का रहा हो। वह श्रश्वनों का उपासक होगा। श्रन्धा
होने के कारण घरवालों ने उसे बहुत सताया होगा पर वह बचता गया
होगा। इन्हीं सब विपत्तियों को झेलते मेलते वह ५० वर्ष में ही बुड्ढा
हो गया। कम्मेठ मनुष्य था, लोग उसका श्रादर करते थे, इसिलये
देवतुल्य माना जाने लगा (या उसके मरने पर लोग उसकी देवतत्

प्रतिष्ठा करने लगे)। पर यह भी हो सकता है कि इस कथा में किसी प्राकृतिक हिग्वषय का रूपक बांधा गया है। तिलक तो कहते हैं कि यहां सूर्य्य का नाम दीर्घतमा है। वह दस महीने तक चमकने के बाद बूढ़े हो गये। फिर जलो, अन्तरिच्चित जलधाराओ, के साथ उनके गन्तव्यस्थान समुद्र को चले गये अर्थात् चितिज के नीचे चले गये। उनके पुनः उदय होने को अग्निद्वारा उनको दृष्टिदान कहकर बतलाया गया है। मेरो समम मे यह कष्ट कल्पना है। द्रितमा सूर्य हो और युग का अर्थ मास हो तब भी इतनी ही बात आती है कि वर्षा मे वह बादलों से छिप गये, फिर वर्षा के अन्त में उदय हुए।

त्रित की कथा भी इस बात का समर्थन करती है। त्रित को आप्र ने बनाया। वह कुएं में, जहाँ अन्धकार रहा होगा, गिर गये पर बाहर निकल त्राये। उन्होने पिता-त्राग्नि-के तेजोमय या विद्युन्मय, विजली स्वरूपी, श्रस्त्र से काम लेकर अधुर को मारा, जलपूर्ण बादल को नख से फाड़ डाज़ा और गउश्रों का—सूर्य की किरणो या जलधाराश्रों का — उद्धार किया। वृत्र बड़ा शोर करने वाला, गरजने वाला था। श्रसुर ने सूर्य्य की सातों किरणो को चुरा लिया था, इसीलिये वह सप्तरिम कहलाया। सम्भवतः वर्षा के तीन महीनों की प्रचएडता के कारण उसे तीन सिर वाला कहा है। जब तीन सिर हुए तो छ: त्राँखें हुई ही या यह भी हो सकता है कि इन तीन महीनो में सूर्य के छ: नचत्र निकल जाते हैं, इसलिये उसे छ: श्रॉख वाला कहा हो। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इस उपाख्यान मे ध्रुवप्रदेश की कोई बात नहीं है। एक शंका फिर भी रह जाती है। यदि यहाँ केवल वर्षा के अन्ध कार का ही जिक है तो सूर्य को दीर्घतमा - गहिरे श्रंधेरे मे रहने वाला - क्यों कहा? यह उपाधि तो ध्रुवप्रदेश में ही ठीक होती। अब ठीक लगने को तो चाहे जो ठीक लगे पर वेद मे अन्धकार और वृज्ञादि असुरवाची शब्द मेघ के ही पर्व्याय होकर प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे स्पष्ट प्रयोग के मिलते हुए तर्क लगाना अनावश्यक है। हम इस सम्बन्ध के दो एक प्रमाण देते हैं :-

न ये दिव: पृथिव्या अन्तमापुर्न मायाभिधनदां पर्यभूवन् । युजं वज्रं वृषभश्चक इन्द्रो निज्यौतिषा तमसो गा श्रदुत्तत् ॥

( 現在 ? — 33, 20%)

जब जल त्राकाश से पृथिवी पर नहीं गिरा और इस धनदा को स्रन्नादि से परिपूर्ण नहीं किया, तब इन्द्र ने श्रपना वज्र उठाया श्रीर ज्योतिरहित अन्धकार (बादलों ) से गऊ को दुहा (जल गिराया )।

श्रपामतिष्ठद्ररुण्ह्वरं तमोन्तर्वत्रस्य जडरेषु पर्वतः। श्रमीमिन्द्रो नद्यो विवयाहिता विश्वा श्रनुष्ठाः प्रवयोष जिन्नते ॥ ( 現事 ?— 48, ?0 )

जल की धारा को अन्वकार ने रोक लिया था। बादल वृत्र के पेट में था। जल को वृत्र ने ढक लिया था, परन्तु इन्द्र ने इन विश्वव्यापी जलों को पृथ्वी के नीचे से नीचे भागों तक गिरा दिया।

इस प्रकार के और पचासों मंत्र मिलेंगे और ऐसा स्यात् एक भी स्थल नहीं मिलेगा, जहाँ सामान्य रात्रि का अन्धकार या वर्षो का अन्धकार अर्थ करने से काम न चल सकता हो। ऐसी दशा में खैंचा-तानी करके दूसरा अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है।

पहिले मंडल के १६४ वें सूक्त के १२ वें मंत्र में वर्ष का इस प्रकार वर्णन है :--

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिण्म् । श्रथे ये श्रन्य उपरे विचन्नगां सप्तचके षळर त्राहुरर्पितम् ॥

लोग कहते हैं कि आकाश के उधर वाले ( दूर वाले ) आधे में दादश आकृतिवाला पाँच पाँव वाला पुरीषी (भाप से ढका हुआ ) पितर है। यह दूसरे कहते हैं कि इधर वाले आधे में सात पहिये और छ: धुर वाले रथ में विचक्षण ( दूरदर्शी ) बैठा है।

तिलक कहते हैं कि इस एक मंत्र में दो विभिन्न प्रकार के वर्षों का जिक है। पहिले आधे में ध्रुवप्रदेश का वर्ष है। है तो वह द्वादशाकृति, बारह महोने वाला, परन्तु उसके पाँ । पाँच हैं, ऋथीत् ऋनु पाँच ही हैं। वह पुरीष से ढंक गया है, इसका भावार्थ यह है कि उस समय दस

महीने तक ही व्यवहार दृष्टि से वर्ष की गणना होती थी और इस अविध में दो दो महीने के पाँच ऋतु होते थे। इसके बाद सूर्य पुराध से ढंक जाता था, जल से ढंक जाता था, जल से ढंक जाता था अर्थात् चितिज के नीचे जाकर अदृश्य हो जाता था। दूसरे आधे में सप्तसिन्धव का वर्ष है। इसीलिये यह दूसरे—यह जो सामने हैं, अर्थात् इस काल के मनुष्य—कहते हैं, ऐसा प्रयोग है। यहाँ षढर—छः धुरे, छः ऋतु ओ का जिक्र है। यह सूर्य्य विचचण है, दूर-दर्शी है अर्थात् उस सूर्य्य की भांति अधेरे से ढंका नहीं है। वह सूर्य्य किसी पिहले युग की स्मृति मात्र रह गया है, इसलिये वह आकाश के उधर वाले—दूरवाले—आधे मे रहने वाला बहु।या गया है, यह सूर्य प्रतिदिन देखा जाता है इसलिये इसका स्थान आकाश के इधर वाले आधे मे बतलाया गया है।

विचार करने से यह व्याख्या ठीक नहीं जंचती। यह माना कि सूर्य्य दस महीन के बाद चितिज के नीचे चला गया पर सब मनुष्य तो दो महीने तक बेहोश पड़े नहीं रहते थे। उनको तो जाड़ा गरमी का अनुम्मव होता ही होगा, फिर इन अँधेरे दो महीनों में उन्होंने ऋतु क्यों नहीं माना ? ऋतु रहा होगा और उनको मोगना पड़ा होगा। फिर पॉच ऋतु गिनने का कोई कारण नहीं है। पुराने भाष्यकारों ने तो यह कहा है कि कभी कभी वर्षा और शरत् कभी कभी हेमन्त और शिशिर, को एक गिन लेते थे। वर्षा और शरत् के रूप में तो काफी भेद है पर हेमन्त और शिशिर का मिलाया जाना अस्वाभाविक नहीं है। ऐतेरय ब्राह्मण और तित्तरीय संहिता भी इस मत का समर्थन करते है। इन बातों को भ्यान में रखते हुए दास यह अर्थ करते हैं कि साल के दो भाग थे। एक भाग वह था जिसमें वर्षा ऋतु अन्तर्भूत था, उस समय सूर्य्य पुरीषी था। दूसरे भाग में वर्षा बीत चुका था छतः सूर्य विचन्नण था।

यह मत भी मुक्ते समीचीन नहीं जँचता। दो भाग तो हुए—मंत्र स्वयं दो अर्घों का उल्लेख करता है—परन्तु यदि मंत्र की पहिली पंक्ति मे वषे के वषा वाले भाग का जिक्र था तो उस एक आधे में तो पाँच

ऋतु हो नहीं जाते थे। इसी प्रकार वर्ष के दूसरे आधे में छः ऋतु नहीं होते थे। यह भी हो सकता है कि पहिली पंक्ति में वर्ष के पूर्वार्ध का जिक है जो वर्षा ऋतु को लेकर ५ महीने का होता होगा श्रीर दसरी पंक्ति में उत्तरार्ध का, जो सात महीने का होता होगा। पहिला आधा चैत्र से श्रावण तक श्रौर दूसरा भाद्र से फागुन तक होता होगा। पहिले के अन्त में सुर्व्य पुरीषी और दूसरे में विचक्षण होगा। तब फिर मंत्र का अर्थ होगा : वर्ष द्वादशाकृति (बारह महीनों वाला ) और वहर (छ: ऋतुक्रों वाला) है। उसका पूर्वीर्ध पंचपाद (पाँच महीनों वाला) श्रीर पुरीषी है तथा उत्तरार्ध सप्तचक (सात महीनों वाला) श्रीर विच-च्राग है। सायण ने इसका भाष्य इस प्रकार किया है: कुछ लोग कहते हैं कि सब को प्रसन्न करने वाला, अथच पितर, पाँच ऋतुओं ( हेमन्त शिशिर को एक मानकर) के कारण पंचपाद, बारह महीनों वाला द्वादशा-कृति, दृष्टि से सबको तुष्ट करने वाला होने से पुरीषी, संवत्सरचक्र दालोक के उधर वाले अर्ध अर्थात् अन्तरिच के ऊपरी भाग में रहने वाले सूर्य्य के आधीन है; दूसरे लोग कहते हैं कि छः ऋतु रूपी धुरों वाले श्रीर सात किरणों से या श्रयन ऋत मास पत्त श्रहोरात्र मुहूर्त से सात पहियो वाले संवत्सर के अधीन विचच्च अर्थात् विविध दर्शी सूर्य्य है। अर्थात् कुछ लोग कहते हैं कि काल की गति सूर्य के अधीन है श्रीर दूसरे लोग कहते हैं कि सुरुये काल गति के श्रधीन है।

यह अर्थ भी विषय के अनुकूल है। इनमें से कोई भी अर्थ ऐसा नहीं है जिसमे विषय से बहुत दूर जाकर ऐसी कल्पना करनी पड़े जिसके लिये प्रत्यच समर्थन मिलना कठिन हो और इघर उधर के छिपे हुए संकेतों का आश्रय लेना पड़े। अतः इस मंत्र से ध्रुव प्रदेश निवास का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

#### अधोनोट

जिस प्रकार वैदिक आर्थ्य सात लोक और सात आदित्य मानते थे उसी प्रकार पारसियों के यहां भी सात कर्श्वरे और सात अधिष्ठाता माने जाते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि एक ही ब्रहुरमज्द सप्तथा होकर इन सात लोकों का शासन करता है। इन सात असुरों को अमेषस्पेन्त ( अमर हितकारी ) कहते हैं। सातों कर्शवरों के नाम अर्ज़हे-सबहे, फद्दबफ्यु—विद्धफ्या, बौरुबरेदित—बूरुज़रेदित, स्विनिरथ, हेतुमन्त, अशि और चिस्त है और इनके सातों असुरों के नाम बहुमनों, अशबहित्त, च्लानेरथ हैं। क्लानेर्य और अमरताट है। भूलोंक का नाम स्विनिरथ है। इसके स्वामी चलवेर्य हैं। जल और प्रकाश के लिये जैसा निरन्तर युद्ध वेदों में दिखलाया गया है वैसा ही अवेस्ता में विर्णित है। कहीं तो स्वरेनों के प्रकाश के लिये आतर ( अमिन ) और अज़ि ( अहि ) दहाक में लड़ाई होती है; कहीं अपीष वर्षा को रोक लेता है, तिश्व्य उससे लड़ते हैं। पहिले हार जाते हैं, फिर यज्ञ से बल प्राप्त करके उसे अपनी गदा, अमिनरूपी वाज़ित्त, से मारते है और फिर मरुतों के बताये मार्ग से जल बह निकलता है।

त्रैतन की कथा अवेस्ता में भी है। वह जिस रूप में है उसमें त्रैतन और त्रित आप्य दोनों की कथाओं का मेल है। इससे भी अनुमान होता है कि त्रैतन और त्रित आद्य एक ही है। अवेस्ता के अनुसार थूँ तौन आध्य से अज़ि दहाक (अहि दैत्य) की, जो त्वाष्ट्र की भाँति तीन सिर और छ आँख वाला था, चतुष्कोण वरेण (वरुण=आकाश) में लडाई हुई। थैं तौन ने आहि को मार डाला।

# पन्द्रहवां ऋध्याय

# प्रवर्ग्य

कई ऐसे यह हैं जिनके विधान से इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि वह किस समय किये जाते थे। ऐसे ही सत्रों में प्रवर्ग्य है, जिसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में है। यह सोमयज्ञ के पहिले होता था श्रीर लगातार तीन दिन तक चलता था। संचेप मे इसकी प्रक्रिया यह है कि यज्ञवेदी पर सिट्टी का एक गोला वृत्त बनाया जाता है। यह मिट्टी गर्घ ( खर ) की पीठ पर लाद कर लायी जाती है और इस वृत्त को भी खर कहते हैं। इसके ऊपर मिट्टी का एक विशेष प्रकार का घड़ा रखते हैं जिसे धर्म या महावीर कहते हैं। यह घड़ा खब गर्म किया जाता है, फिर दो शफों (लकड़ी के द्रकड़ों) की महायला से उतारा जाता है और इसमे कुछ गऊ का दूध और कुछ ऐसी बकरी का दूध जिसका बचा मर गया हो डाला जाता है। फिर इसमे का प्रायः सब द्ध श्राह्मनीय श्रमि में डाल दिया जाता है। जो थोड़ा सा बचता है उसे होता खा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण इस यज्ञ की यह व्याख्या करता है कि घड़े मे का दूध बीज है और अग्नि देवों का गर्भ है। इसीलिये अग्नि में द्ध को डालते हैं कि इससे प्रजनन हो। तिलक कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुवप्रदेश की लंबी रात के पहिले यह यज्ञ होता होगा । इस लंबी रात में यज्ञादि कर्म्भ बंद हो जाते थे, सूर्य्य भी श्रदृश्य रहता था। पर कुछ महीनो के बाद सूर्ये भी निकलता था, यज्ञ भी श्रारम्भ हो जाते थे। इस प्रवर्ग्य सत्र में दूध रूपी बीज से तात्पर्यं सूर्य्य या यज्ञ से है जो कुछ काल के लिये गर्भ में चला जाता था श्रर्थात् छिप जाता था, फिर उत्पत्ति होती थी श्रर्थात् सूर्य्य या यज्ञ का फिर जन्म होता था। उस अवसर पर जो मंत्र पढ़ा जाता है उससे भी इस मत की कुछ पुष्टि सी होती है। वह मंत्र यह है:-

त्रा दशिवित्रस्यत इन्द्रः कोणमचुच्यवीत् खेदया त्रिपृतादिवः ॥ (ऋक् ८—६१,८)

विवस्वत् के दल के साथ श्रपने त्रिवृत्त वज्र से इन्द्र ने श्राकाश का कोश गिरा दिया।

इसका अर्थ वह यह निकालते हैं कि सूर्य के दस महीनों के बाद अर्थात् दस महीने के छंत्रे दिन के बाद इन्द्र ने अपने विश्व आकाश में स्थित जलों की बालटी को उलट दिया। आकाश में स्थित जल से जलधारा से ताल्य्य नहीं है, वरन् अन्तरित्त की अमूर्त तरंगों से। यह गिर जाती हैं और इनके साथ सूर्य भी गिर जाता है, अर्थात् छिप जाता है। दो महीने के लिये रात हो जाती है।

यह व्याख्या ठीक नहीं है। पहिले तो इस मत्र का अर्थ भी दूसरे प्रकार से किया जाता है। सायण भाष्य यों करते हैं कि यज्ञ करने वाले की दसों अंगुलियों की याचना से (अर्थात् हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर) (असत्र होकर) इन्द्र ने अपनी तिहरी किरणों से आकाश के बादलों को फाड़ दिया। इसका अर्थ तो यह हुआ कि इन्द्र ने दृष्टि कर दी। चाहे यह कहिये कि दस महीने बीत जाने के बाद वर्षा हुई, चाहे यह कहा जाय कि यज्ञकर्ता की उपासना से तुष्ट होकर ऐसा हुआ, पर आकाश की बालटी के उलटने या गिरा देने का अर्थ तो पानी बरसना ही हो सकता है, दो महीने तक अधेरा रहना अर्थान सूर्य का छिप जाना नहीं।

अपने मत की पुष्टि में तिलक दो प्रमाण देते हैं। एक तो इसके ठोक पहिले का मंत्र है:—

> दुहन्ति सप्तेकासुपद्दा ५ प्र राजतः । •तीर्थे सिन्धौरिषसारे ॥

सात एक को दूहते हैं, दो पाँच को उत्पन करने हैं, समुद्र (या नदी) के शब्दायमान किनारे पर।

तिलक इसका अर्थ यह लगाते है कि सात होता मिलकर एक अर्थात

खषा को दृहते हैं, उससे दो अर्थात् दिन रात उत्पन्न होते हैं, उनसे पाँच ऋतु (दस महीन के दो-दो मास वाले पाँच ऋतु) उत्पन्न होते हैं। सायण के अनुसार इस मंत्र का संबंध प्रवर्ण यहा से है। जिस किसी नदी के तट पर ऋषि यहा करता होगा वहाँ सात ऋित्वज मिलकर-धर्म ( मिट्टी के घड़े ) को दूहते हैं। उनमें से दो दो प्रतिप्रस्थाता अध्वर्ण पाँच दूसरो अर्थात् यजमान, ब्रह्मा, होता, अप्रधि और प्रस्तोता की सृष्टि करते हैं ( अर्थात् यह पाँच उनके पीछे आते हैं )। यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है और आगो के मंत्र से संबद्ध भी प्रतीत होती है।

उनका दूसरा प्रमाण ऋग्वेद के सातवें मंडल के १०१ वे सूक्त का ४था मंत्र है:—

यस्मिन्त्रिश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावास्त्रेघा सस्रुरापः। त्रयः कोशास उपसेचेनासो मध्व श्चोतन्त्यभितो विरप्शम्॥

जिसमें सब भुवन स्थित हैं, तीनों लोक जिसके अधीन हैं, तिधा जल जिससे गिरता है, सींचने वाले तीनों बादल जिस महान के चारों ओर मीठा जल बर्धाते हैं। [तीन प्रकार के जल और बादल का अर्थ सायण ने उत्तर, पूर्व, और पश्चिमवर्ती लिया है। दक्षिण से बादल आकर वर्षा नहीं होती। मेघ पूर्व, पश्चिम या उत्तर का कोना लिये ही प्रायः आता है।]

यहाँ तो साधारण जल और वृष्टि का ही वर्णन है, अन्तरित्त में सश्चार करने वाले अदृश्य बादलो और जलों तथा उनके साथ प्रवाहित होने वाले सूर्य का कोई चर्चा नहीं प्रतीत होता। इसके आगे का मंत्र इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है:

इद वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो स्रस्त्वन्तरं तज्जुजोषात् । मयोभुवो वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला स्रोषधीदैवगोपाः ॥

यह वचन अपने प्रकाश से दीप्तिमान पर्जन्य के लिये किया जाता है, यह उनको हृदयगम हो श्रीर पसन्द श्राये। उनके प्रसाद से हमारे लिये सुख देने बाली वृद्धि हो श्रीर देवगोपा (देवरक्षित) श्रोषधिया फल युक्त हो।

अब यदि यहां भी पर्जन्य का सामान्य अर्थ—मेघ या तद्धिष्ठाता देनता-छोड़ कर तिलक के अनुसार ज्याख्या की जार्य और अन्तरिच में प्रवाहित होने वाली किन्ही श्रदृश्य धाराश्रों की कल्पना की जाय तो यह मानना पड़ेगा कि जब श्रंधेरा छा जाता था और सूर्य छिप जाता था उस समय श्रोषधियों के फलने फूलने के दिन होते थे। यह श्रप्राकृतिक बात है और श्रप्राह्य है। तिलक के मत मे एक श्रीर दोष है। इन्द्र की महिमा इस लिये गायी जाती है कि वह यूत्र, वल श्रादि श्रमुरों को मार कर श्रन्धकार को दूर करते हैं श्रीर प्रकाश फैलाते हैं पर यदि प्रवर्ग्य के समय पढ़े जाने वाले मंत्र का श्रर्थ वही हो जो तिलक करते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि दस महीने के बाद इन्द्र ने स्त्रयं श्रेषेरा कर दिया!

श्रतः यदि प्रवर्ग्य सत्र का यह भाव है कि यहा या सूर्ग्य कुछ काल के लिये श्रन्तिहित हो जाता है तो उसका लक्ष्य श्रुव प्रदेश की लंबी रात से नहीं किन्तु वर्षा श्रद्धतु से ही हो सकता है। एक श्रीर प्रकार से भी इस मत की पृष्टि होती है। शुक्ल यजुर्वेद के ३६ वे श्रध्या प्रमे प्रवर्ग्याप्ति सम्बन्धी मंत्रे हैं। इनकी संख्या चौबीस है। इनमे जहां इन्द्र, भित्र, वक्ष्ण, श्रर्थमा, बृहस्पित, विष्णु से शम्—कल्याण की प्रार्थना की गयी है, वहाँ १० वीं किएडका मे कहा है:

शं नः वनिऋददेवः पर्जन्यो यभिवर्षतु

हमारे लिये देव पर्जन्य कल्या एकारी ( होकर ) वर्षा करें।

यहां पर्जन्यदेव के लिये मिन्नदम्—खूब कड़कड़ाता, गरजता हुआ—विशेषण आया है। इसका उद्देश्य वर्षाकालीन मेघ ही हो सकता है। फिर १२ वी किएडका में कहा है:—

श नो देवीरिमप्टय त्रापो भवन्तु पीतये शं योरिमत्तवन्तु नः ॥

दी प्यमान जल हमारे अभिषेक (स्तान) और पान (पीने) के लिये कल्या एका सी। (जल ) हमारे रोगों के शमन तथा भयों को दूर करने के लिये गिरें।

यहाँ भी वृष्टि का ही प्रसङ्ग है।

## सोलहवां अध्यार

#### गवामयनम्

तिलक स्वयं भी कहते हैं कि प्रवर्ग्य से सम्बन्ध रखने वाले मंत्र बहुत स्पष्ट नहीं है, अर्थात् इतने स्पष्ट नहीं हैं कि उनसे यह बात ठीक ठीक निकाली जाय कि वह ध्रुव प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं या नहीं। परन्तु कुछ और सत्र है जिनकी व्याख्या मे ऐसी द्विविधा नहीं है। उनमें से गवामयनम् है। यह एक ब्रार्षिक सत्र था अर्थात् इसको पूरा करने में प्रायः एक साल लगता था। और भी कई वार्षिक सत्र थे पर उनका समय विभाग गवामयनम्—गउओं के मार्ग या चलने—से मिलता जुलता था। मैंने ऊपर कहा है कि इसमें प्रायः एक साल लगता था। इस 'प्रायः' का अर्थ तथा इस सत्र का माहात्म्य इस अवतर्गान्में मिलता है जो ऐतरेय ब्राह्मण् मे मिलता है। इससे मिलता-जुलता वर्णन तैत्ति-रीय सहिता में भी मिलता है:—

गावो वै सत्रमासत । शक्तं कृंगािष सिपासत्यरतासां दशमे मासि शक्ताः श्रृगाण्यज्ञायंत । ता श्रृष्ठ्वन् यस्मै कामाया दीचामहचापाम तमु-चिष्ठामेति । ता या उदिवष्टस्ता एता श्रृंगिणयोऽथ याः समापियण्यामः संवत्सरिमत्यासत तासामश्रद्धया श्रृंगािष प्रावर्तत । ता एतास्तूपरा ऊर्जे त्वसुन्वंस्तस्मादुताः सर्वानृत्न्प्रापोत्तरमुत्तिष्ठंत्यूर्श ह्यसुन्यन् सर्वस्यतो वै गावः प्रेमाणं सर्वस्य चारुतां गताः । सर्वस्य प्रेमाणं सर्वस्य चारुता गच्छति य एव वेद ।

#### ( ऐतरेष ब्राह्मण-४, १०)

इसका अर्थ यह है: —हमको खुर और सींग निकल आये इसलिये गउओं ने यह किया। दसवें महीने में उनको खुर और सींग निकल आये। उन्होंने कहा जिस लिये हमने यह किया था वह प्राप्त कर लिया, अब उठे। जो उठ गयीं वह सींग वाली हुई। जिन्होंने यह सोचा कि हम साल पूरा कर

तें उनकी सीगे उनकी अश्रद्धा के कारण चली गयीं। वह बेसींग वाली रहीं। उनको ऊर्ज (शिक्त ) प्राप्त हुआ। सब ऋतुओं को प्राप्त करके अर्थात् बारहों महीने यज्ञ करके वह ऊर्ज के साथ उठी। (इस प्रकार) गौए सब की प्रेमास्पद हुई, नबसे उन्हें चारता मिली (सबने उन्हें सजाया)। जो ऐसा जानता है वह सबका प्रेगास्पद होता है, राव से चारता पाता है।

इसी लिये मैने उत्तर कहा था कि यह सन्न प्रायः एक वर्ष में समाप्त होता था। इस व्यवतरण से विदित होता है कि कुछ गड़ियों ने दस महीने में ही समाप्त कर दिया, कुछ बारह महीने तक लगी रही। तैत्तिरीय संहिता का कहना है कि यज्ञ चाहे दस महीने में समाप्त किया जाय चाहे बारह महीने में फल एक ही है। इसका किसी ने कारण नहीं बतलाया कि एक ही यज्ञ की समाप्ति के संबंध में दो वैकल्पिक विधान क्यों हैं। ऐसा पहिले से होता आया है, वस यही कहा जाता है।

तिलक फहते हैं कि तैत्तिरीय तथा ऐतरेय संहिता के रचयिताओं तथा भाष्य स्वौर दीका करने वालो को यह पता नहीं था कि उनके पूर्वज कभी घुव प्रदेश में रहते थे। गऊ शब्द वेदो में गो-पशु के सिवाय प्रकाश की किरणों और जल की धाराओं के लिये भी आता है। कहीं-कही इसका प्रयोग उपा या उपा से सम्बद्ध दिन-रात के लिये भी हुआ है। यहाँ, तिलक के अनुसार, यही अर्थ है। दिन रात दस महीने तक चलते गये। इसके बाद रात आ गयी, चलना बन्द हो गया। यह तो पुराने निवासस्थान की स्पृति हुई। जब सप्तसिन्धव मे आकर बसे तो वह कठिनाई न थी, पूरे बारह महीने तक दिन रात चलते रहे। इसी के अनुसार जब वह लोग ध्रुव प्रदेश में रहते थे तो सन्न को दस महीने में समाप्त करना पड़ता था, जब सप्तसिन्धव देश में आये तो सत्र को फैला कर वारह महीने में करने लगे, यद्यपि कुछ लोग श्रव भी पुरानी प्रथा का अनुसरण करके दस महीने की ही अविध मानते थे। इस प्रकार दस श्रीर बारह महीने की संख्या का तो कुछ श्रर्थ निकल श्राया परन्तु कई बातें अब भी वैसी ही रह गर्या। गडको ने किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये यज्ञ किया था। वह उद्देश्य क्या था <sup>१</sup> ख़ुर और सीग से क्या

तात्पर्य है ? यदि गऊ का अर्थ दिन रात है तो दिन-रात दस महीने तक चल कर किस सुखद परिणाम पर पहुँचे ? दो महीने के लिये घोर अन्धकार से अभिभूत हो जाना तो यहा फल की प्राप्ति नहीं कहा जा सकता ?

वेदों में कई जगह ऐसा श्राता है कि श्रमुक श्रमुक ने इस यज्ञ को किया। यह बात दो प्रकार से कही गयी है। कहीं तो ऐतिहासिक इति-वृत्त वतलाया गया है ! ' अमुक उद्देश्य से मनु ने यह यज्ञ किया ' ऐति-हासिक बात हो सकती है। सचमुच ऐसी घटना हुई थी या नहीं, इसके जाँचने का हमारे पास कोई साधन भले ही न हो पर ऐसा होना अस-म्भव नहीं है। परन्तु जुहाँ यह कहा गया है गावो अयजंत-गउओं ने यज्ञ किया – तो वहां ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हो ही नहीं सकता। गर्एं यज्ञ नहीं कर सकतीं। उनका यज्ञ करना प्रकृति के प्रतिकल है। अतः गडत्रों के यज्ञ करने की बात अर्थवाद है। ऐसा कह कर यज्ञ की सहत्ता बतलायी गयी है। इससे तात्पर्यं न्यह है कि यदि गऊ भी इस यज्ञ को करे तो उसको अमुक अमुक फल प्राप्त हो सकता है। इससे यज्ञ करने वाले को प्रोत्साहन भिलता है। गवामयनम् के संबंध में हमने ऐतरेय संहिता से जो अवतरण दिया है उसके अंत में कहा ही है कि जो इस बात को जानता है अर्थात् जो इन गउत्रों की भांति यज्ञ करेगा वह भी उनकी ही भांति लोगों का प्रेमास्पद हो जायगा। और उनसे चारता प्राप्त करेगा। अतः यहाँ गउओं का अर्थ त्रहोरात्रादि करने की ज्ञावश्यकता नहीं है। इसे ऋर्थवाद मानना चाहिये और यह सममना चाहिये कि मनुष्यों ने यज्ञ किया। उद्देश्य यह था कि गड़कों को खुर और सींग निकल आयें। दस महीने के यज्ञ के बाद यह उद्देश्य सिद्ध हुआ। खुर और सींग निकले। पर कुछ लोग बारह महीने तक यज्ञ करते गये। फीलतः खुर ऋौर सींग तो चले गये पर ऊर्ज-वल-की प्राप्ति हुई। यह लोग भी दशमासिकों की भांति लोकप्रिय हुए। इसका ऋर्थ तो यह समक में आता है कि लोगों ने वर्षा के लिये यज्ञ किया। दस महीने के यज्ञ के बाद

वर्षारम्भ में नये बादल देख पड़े। यह बादल आकाश मे इघर उघर उठते थे, इनकी फटी कोर ख़ुर सीग जैसी प्रतीत होती थी। कुछ लोग उस समय यज्ञ बन्द कर देते थे। अब बादल तो आ हो गये, वर्षी होगी ही, ऐसा मानकर उठ जाते थे। परन्तु कुछ लोग मेघदर्शन मात्र से सन्तुष्ट न होते थे। बादल आकर भी तो चले जा सकते है। श्रतः वह यज्ञ जारी रखते थे। फलतः कटे छँटे बादल छप्त हो जाते थे-ख़र श्रौर सींग गिर जाती थीं-श्रौर उनकी जगह सारे नभो-मण्डल पर छ। जाने वाले बादल आ जाते थे। इन बादलों में ऊर्ज शक्ति, अन्नादि उत्पन्न करने की शक्ति, होती थी। यह दूसरे याजक पूरे साल भर तक यज्ञ करके उठते थे। इस यज्ञ के फल स्वरूप वृष्टि हुई, धनधान्य भी वृद्धि हुई, इस लिये यज्ञ करने वाले जनता के स्तेह पात्र हुए। आगे भी जो इस यज्ञ को करेगा वह यह फल पायेगा। दास की इस व्याख्या में कोई खीचातानी नहीं प्रतीत होती, जैसी कि तिलक की क्याख्या में है। उनको एक ही छोटे से आख्यान के दो पास पास के वाक्यों को सममाने के लिये कई हजार वर्ष पीछे जाना पड़ता है और फिर भी खाख्यान के कई खंशो का कोई सन्तोषजनक खर्थ नही निकलता। अतः इस सत्र या इसी प्रकार के अन्य वार्षिक सत्रों से ध्रवप्रदेश के पच की पुष्टि नहीं होती।

तिलक ने रात्रिसत्रों की त्रोर भी ध्यान त्राक्षित किया है। कई ऐसे यह हैं जो रात्रिसत्र या रात्रिकतु कहलाते है। यह नाम यह बतलाता है कि यह यह रात में किये जाते ये। इनमें से कोई एक रात में समाप्त होता था, कोई दसमें, पर सबसे छंबा सत्र सौ रात्रि तक जाता था। मीमांसकों का मत है कि यहां रात्रि का द्रार्थ दिन करना चाहिये। यदि यह मान भी लिया जाय तब भी यह प्रश्न रह जाता है कि यह सत्र द्राधिक से द्राधिक सौ रात्रि (या सौ दिन या सौन दिन-रात) तक हो क्यों होते थे। प्राचीन प्रथकारों ने तो न यह प्रश्न उठाया है, न इसका उत्तर दिया है। तिलक ने प्रश्न भी उठाया है द्रौर उत्तर भी दिया है। वह कहते हैं कि यह सौ रात का सत्र ध्रवप्तदेश के किसी ऐसे प्रदेश

की याद दिलाता है जहां सात महीने तक दिन होता था। एक-एक महीना सबेरे संध्या में चला गया। अब तीन महीने के लगभग बच गये। यह वहां की लंबी रात हुई। यदि ३६५ दिन का वर्ष माना जाय तो ९५ दिन बचे। इसी से यह कतु सौ रात (या रात दिन) तक चलता है। यह लंबो रात वह समय था जब कि इन्द्र की वृत्र, वल आदि असुरों से लड़ाई होतो थी। यह कैसे हो सकता था कि इन्द्र तो युद्ध में व्यस्त हों और उनके उपासक हाथ पर हाथ घरे बैठे रहे। उघर इन्द्र लड़ते थे, इघर यज्ञ करके लोग उनको सोमपान कराते थे, उनका प्रोत्सा-हन करते थे, यशोगान करते थे।

इस विषय में हमको इतना ही कहना है कि हम पहिले अध्यायों में देख चुके हैं कि इन्द्र और वृत्रादि की लड़ाई वर्षा काल से सम्बन्ध रखती थी, ध्रुवप्रदेश से नहीं। अतः यह सत्र वर्षा के तीन महीनों में किया जाता था। तिलक ने लाट्यायन श्रौत सूत्र से एक वाक्य उद्धृत किया है जो रात्रिसत्रों का समय बतलाता है। वह वाक्य यह है:—

समाप्ते वा संवत्सरे रात्रिसत्रेषु राजानं क्रीणीयु:।

वर्ष ( अर्थात् वार्षिक सत्र ) के समाप्त होने पर रात्रि-सत्रों में राजा (सोम) को मेाल लिया जाय।

वार्षिक सत्र गवामयन दस महीने पर समाप्त हो सकता था जब कि गडक्यों को सींग और खुर निकल आते थे। उसके बाद वर्षा होगी और रात्रि सत्र होते रहेंगे। उसी समय सोम मोल लेने का आदेश है।

ऋग्वेद में इन्द्र को शतकतु कहा है। इसका एक अर्थ तो है सौ अर्थात् सैकड़ों शिक्तियों वाला अर्थात बड़ा बलवान और विभूति-मान। दूसरा अर्थ है सौ यज्ञों वाला। तिलक का अनुमान है कि चूंकि इन्द्र के लिये शतरात्र यज्ञ होता था इसिलये वह।शतकतु कहलाते हैं। यह अनुमान ठीक प्रतीत होता है। पुराणों में कहा गया है कि जो सौ अश्वमेध यज्ञ करता है वह इन्द्र पद पाता है। अश्वमेध भी सोम सत्रों,में से ही है पर उसकी अविध घोड़े की यात्रा के ऊपर निर्भर करने के कारण अनिश्चित है। सम्भवतः यह पौराणिक विश्वास वैदिक काल की इस प्रथा

की स्मृति है कि इन्द्र के लिये यज्ञ करने वाले सौ रातों तक सत्र किया करते थे। अवस्ता मे वेरेथून को मेषहे सतोकरहे—सत (शत-सौ) शक्तियो वाला मेष (मेढ़ा) कहा है। ऋक् ८—२,४० मे कहा गया है कि मेध्यातिथि की सहायता के लिये इन्द्र मेष बने थे।

तिलक का अनुमान है कि सतोक्तरहे का अर्थ सौ शक्तियों वाला नहीं वरन सौ क्रतुओं (यज्ञों) वाला है। यह सौ दिन रात जब कि यज्ञ होता रहता था इन्द्र के लिये गहरी लड़ाई के दिन थे। लड़ाई का कुछ अनुमान इस मंत्र से होता है:—

श्रध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वीः। यो विचनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद्वर्रता साममस्मै॥

( ऋक २-१४, ६ )

हे श्रव्यर्प्रश्चो, जिस इन्द्र ने शम्बर के सी पुराने पुरो का वज्र से तोड़ डाला, जिसूने वर्ची के सौ-हज़ार, बहुत से, लड़के मार डाले, उसका साम पिलाओं।

शंबर का श्रर्थ है जल को ढकने वाला। यहा शब्द जादू टोना करने वालों की वोली में सामरी हो गया। यह शंबर श्रादि अप्तर क्या करते थे यह इसी मंत्र के चार मंत्र आगे बतलाया गया है। उसमें (ऋक् २—१४,२) मे अध्वर्युओं से कहा गया है कि वह उस इन्द्र को सोम पिलावें 'यो श्रपो विवयांसं वृत्र जधानाशन्येव वृत्तम् ' जिसने पानी को ढंकने वाले वृत्र को उस प्रकार मारा जिस प्रकार विजली इपे को मार डालती है। यह शब्द इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि जिन सौ दिनों तक रात्रि सत्र होता रहता था उनमे इन्द्र उत्तरी धुअप्रदेश की सौ दिनों की छंबी रात के अंधेरे से नहीं वरन वर्षा के काले बादलों से और उनके धिर आने से उत्पन्न अंधेरे से लड़ते रहते थे। पुरों को तोड़ने के कारण ही इन्द्र के पुरिभिद् और पुरंदर नाम पड़े।

किसी समय सभी आय्यों में वर्ष की गणना दस महीने की होती थी, जो कि ध्रव प्रदेश के दस महीने के छंबे दिन के कारण ही

हो सकता था, इसके प्रमाण में तिलक यह बात पेश करते हैं कि रोमन वर्ष के पिछले चार महीनों के नाम सेप्टेम्बर (सप्तम मास), श्राक्टोबर ( श्रष्टम मास ), नावेम्बर ( नवम मास ) श्रौर डेसेम्बर ( दशम मास ) हैं। यदि मान भी लिया जाय कि रोमन लोग आर्थ्य थे तो, भी यह बात समम में नहीं आती कि धवप्रदेश में दस ही महीने का वर्ष क्यों हो। यदि वह लोग अपने लंबे दिन का ठीक ठीक विभाग करके उसके उस महीनों में बॉट सकते थे तो रात को इसी प्रकार दो महीनों में बॉटने में कौन सी बाधा थी ? यह तो था ही नहीं कि रात लगते ही वह घोर मूर्छी में पड़ जाते थे और फिर नये दिन के उदय होने पर ही जागते थे। जब वह इस ऋँधेरे में जागते रह कर रात्रिसत्र करते थे, और इस लंबी रात को दिनों में बाँटने की चमता रखते थे, तो फिर महीनां में क्यो नहीं बाँट पाते थे श्रीर वर्ष की गणना में इन दो महीनों को क्यों नहीं जोड़ते थे ? कहा जाता है कि न्यूमाने रोमन पञ्चाङ्ग का सुधार किया। इसके विषय में दो जनश्रतियां हैं। प्लूटार्कने न्यूमा के जीवन-चरित में लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसने बर्ष में, जो उसके समय तक दस महीने का होता था, दो महीने जोड़े, दूसरों का कहना है कि उसने दो पिछले महीनों को वर्ष के आरंभ में कर दिया। तिलक पहिली कथा को ठीक मानते हैं। इमारी समम में दूसरी ठीक है। न्यूमा के पहिले वर्ष मार्च से आरम्भ होता होगा। तब सेप्टेम्बर आदि चार महीने सचमुच सातवें, चाठवें, नवें और दसवें मास रहे होगे। इनके बाद जनवरी और फरवरी आते होगे। न्यूमा ने वर्ष को जनवरी से श्रारम्भ किया। इससे सेप्टेम्बर श्रादि के नाम तो वही पुराने रह गये पर इनके स्थान नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें हो गये।

## सत्रहवां ऋध्याय

### वैदिक आख्यान

#### (क) अवरुद्ध जल

वेदों मे सैकड़ों कथाएं भरी पड़ी हैं। इनमें से कई तो परिवर्धित श्रीर परिवर्तित रूप में पुराणों में भी आगयी हैं और गाँव गाँव मे फैल गयी हैं, कुछ का ऐसा प्रचार नहीं हो सका। इन आख्यानों की व्याख्या कई प्रकार से हो सकती है और हुई है। इन पद्धतियों को आध्यात्मिक, श्राधिदैविक श्रौर श्राधिभौतिक कह सकते हैं। श्राध्यात्मिक व्याख्याता ऐसा मानता है कि वेद मनुष्य को मोत्तमार्ग बतलाने के लिये प्रकट हुए हैं। कहीं कहीं तो मोच का उपदेश स्पष्ट रूप से दिया जाता है, कहीं कहीं किसी कथा का रूपक बाँधा गया है। अध्यात्मवादियों के अनुसार बहुत से मंत्रों में सत्य, धर्म आदि की महिमा गायी गयी है और अधर्म, श्रसत्य आदि की निन्दा की गयी है। आधिदैविक व्याख्याकार ऐसा मानता है कि देव दैत्यादि की सत्ता वस्तुतः थी ऋौर है। सृह्म देहधारी होने के कारण हमको सामान्यतः इनका साचात्कार नहीं होता। यों भी कह सकते हैं कि जो महाशक्ति - उसको ईश्वर कहिये या किसी और नाम से पुकारिये—इस जगत् का परिचालन कर रही है वह अनेक रूपो मे अभिन्यक्त हो रही है। वही वायु नाम से हवा बहाती है, वही श्रिम नाम से जजाती है, वही ब्रह्मा नाम से सृजन करती है, वही सूर्य नाम से प्रकाश देती है, इत्यादि । प्रत्येक वेद मंत्र किसी अवसर विशेष पर किसी ऋषि के द्वारा प्रकट हुआ है और उसका समुचित ढंग से उपयोग करने से तत्तत् दैवी शक्ति जागती है और काम देती है । कोई देव विशेष पुरुष वर्ग में हो या स्त्री वर्ग में, उसको उन मंत्रों का, जिनके द्वारा उसकी शक्ति उद्बुद्ध की जाती है, देवता कहते हैं। हिन्दी में देवता का प्रयोग पुँलिंग में भी हो जाता है पर वह वस्तुतः स्नीलिंग शब्द है और शक्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। शक्तिधारियों को लिंग-भेद से देव या देवी कहना चाहिये। इन्द्र, अग्नि, वरुण देव हैं, उषा देवी हैं परन्तु जिन मंत्रों का अग्नि या इन्द्र या उषा से सम्बन्ध है उनके साथ यह कहा जायगा कि इस मंत्र की देवता उषा हैं, इसकी देवता अग्नि हैं, इसकी देवता इन्द्र हैं क्योंकि इन मंत्रों में उन शक्तियों का आह्वान होता है जिनको इन्द्रादि में पुश्वीभृत मानते हैं या इन नामों से पुकारते हैं।

श्राधिभौतिकवादी भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐतिहासिक कहलाते हैं। ऐतिहासिकों का मत है कि जिन लोगों को देव दैत्य श्राद्दि कहा गया है वह सचमुच भले या बुरे मनुष्य थे। उनके पराक्रम की समृति लोकबुद्धि पर श्रपनी गिहरी लीक छोड़ गयी श्रीर सैकड़ों हजारों वर्षों के हेरफेर में वह देव-दैत्य कहलाने लगे। देवों के वास्तिक या काल्पनिक गुणों पर मुग्ध होकर लोग उनकी पूजा तक करने लगे। श्रिधमूतवादियों में दूसरी शैली यास्क श्रीर दूसरे नैक्कों की है। यह लोग प्रत्येक मंत्र को किसी प्राञ्चितक दृग्वषय का वर्णन मानते हैं। प्राचीन नैक्क इन मंत्रों में या तो श्रीधेरे श्रीर उजाले की लड़ाई, सवेरे के समय श्रीधेरे को टालकर उषा का निकलना, सूर्य का उद्य होना, श्राकाश में घूमना, पाते हैं या बादलों का घरना, सूखा पड़ना, बिजली चमकना, मेघ गर्जन, वर्षा, निद्यों में बाढ़ श्राना, देखते हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों को यहाँ वसन्त श्रीर जाड़े के संघर्ष की ध्विन मिलती है। तिलक ने इन्हीं मंत्रों में ध्रुव-प्रदेश के दिवषयों के वर्णन की छाया पायी है।

इन शैलियों में कौन सी शैली ठीक है यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार देगा। जो श्रद्धालु मनुष्य शुद्ध अध्यातम या अधिदैवनादी है वह जहाँ तक व्याख्या कर सकेगा करेगा, जहाँ बुद्धि काम न करेगी वहाँ यह मान लेगा कि यह विषय गम्भीर है, सामान्य बुद्धि इसका प्रहण नहीं कर सकती, जिसकी बुद्धि यह यागादि कम्मीनुष्ठान और योगाभ्यास द्वारा परिष्क्रत होगी वह समम सकेगा। ऐतिहासिक का भी मार्ग छछ हद तक सरल है। परन्तु जो मनुष्य नेकक्त शैली पर चलना चाहता है या इस शैली को श्रीर शैलियों के साथ मिलाना ठीक समम्भता है उसका मार्ग कठिन है। वह किसी मंत्र, को यह कह कर नहीं छोड़ना चाहेगा कि इसका विषय श्रदृश्य है या केवल योगी के समभने योग्य है।

एक ही मंत्र का कई प्रकार अर्थ कैसे हो सकता है उसका एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है। इन्द्र ने चृत्र को मारकर गड़आं को छुड़ाया, यह कथा बार बार आती है। चृत्र का अर्थ है ढकने वाला। दर्शनों के अनुसार अविद्या या अज्ञान ने अन्तः करण को ढक लिया है, यही जीवात्मा के बन्धन का कारण है। गो शब्द दार्शनिक परिभाषा में इन्द्रियों के लिये भी आता है और वाणी का भी नाम है। अतः इस वाक्य के कम से कम इतने अर्थ तो हो ही सकते हैं:—

- (१) ज्ञान ने अज्ञान को दूर कर दिया और इन्द्रियों को जो इस अविद्या के करण क़ैद थीं अर्थात् विषयाभिमुख जाने के लिये विवश थी मुक्त कर दिया या खस्य कर दिया। अब वह इन्द्र अर्थात् ज्ञान को भेरणा के अनुसार चलने लगीं। प्रकाश की किरण के अर्थ में गो को लेकर कह सकते हैं कि ज्ञान ने अविद्या का नाश कर दिया और प्रकाश की किरणों मुक्त हो गयी अर्थात् आत्मा अपनी स्वयंज्योति, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। यहाँ ब्रह्मज्ञान द्वारा मोच्नसिद्धि का उपदेश है।
- (२) धर्म ने अधर्म को जीता और वाणी को मुक्त किया। जब तक समष्टि में, समाज में, अधर्म रहता है तब तक वाणी का दुरुपयोग होता है। वह पारमार्थिक विषयों की सेवा में प्रयुक्त न होकर भौतिक विषयों के पीछे चलती है। अब वह फिर सदुपयोग में लगी। अथवा जब व्यक्ति ने धर्म से अधर्म को, सत्य से असत्य को जीता तो उसकी वाणी मुक्त हुई, उसको क्रियाफलाश्रयित्व प्राप्त हुआ। जो उसके मुंह से निकला वह हुआ। योग दर्शन कहता है कि सत्य के अभ्यास की चरम सीमा मे ऐसा ही होता है। यहां धर्म या सत्य का माहात्म्य दिखला कर उसके लिये प्रेरणा की गयी है।

- (३) इन्द्रनामक देव ने वृत्र नामक दैत्य को मारा अर्थात् उन दिच्य, लोकहितकर, शक्तियों ने जिनका सामूहिक नाम इन्द्र है उन लोक संतापकारी शक्तियों को, उन उपद्रवों को, शमन किया जिनका सामूहिक नाम वृत्र है और उन शक्तियों को, जो धनधान्य की वृद्धि करने के कारण गउ कहलाती है, मुक्त कर दिया।
- (४) इन्द्र नामक महाशक्तिमान पुर्ययात्मा नरेश ने वृत्र नामक बलवान श्रीर दुष्ट राजा को मार डाला श्रीर उन गडश्रों को, जिन्हे वह खुट ले गया था, छुड़ा लिया।
- (५) प्रकाश ने अन्धकार पर विजय पायी, रात गयी दिन आया और सूर्य्य की किरणें देख पड़ने लगीं।
- (६) बादल फटे और जल धारा फूट पड़ो या सूर्य्य की किरऐं जो छिप गई थीं किर देख पड़ीं।
- (७) ध्रुव प्रदेश को लंबी रात समाप्त हुई और उषा का उदय हुआ। इनमें से कई अर्थ एक में मिलाये भो जा सकते हैं। यह सम्भव है कि (४) ऐतिहासिक घटना सत्य हो और किसी वास्तविक मानव इन्द्र ने किसी वास्तविक मानव इन्न को मारा हो। उसी को लेकर एक ओर तो (५), (६), (७) में से किसी एक दृग्विषय का (या युगपत् सब का) वर्णन किया गया हो और दूसरी ओर उसी रूपक में (१), (२) और (३) के आध्यात्मिक या आधिमौतिक तथ्यों को भी कह दिया हो।

यद्यपि कौन सा अर्थ लिया जाय यह अपनी अपनी श्रद्धा और रुचि पर निर्भर करता है फिर भी साधारणतः यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि मंत्रों की कहां तक निरुक्ति हो सकती है। सम्भव है कि यह रौली वस्तुस्थित से विप्रीत हो। एक मत तो यह है ही कि वेद उन अर्थों का हो प्रतिपादन करते हैं जिनको मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं निकाल सकता। अमुक यज्ञ करने से अमुक फलकी प्राप्ति होगी यह बात मनुष्य किसी अन्वेषण से नहीं पा सकता। यज्ञ करने पर फल होता है या नहीं इसकी जाँच

की जा सकती है परन्तु यज्ञ किसी ज्ञात प्रकार से नहीं ढुँढ़ निकाला जा सकता। इसी लिये मीमांसा दर्शन में जैमिनि कहते चोदना लक्तगोऽथींधर्मः । तद्वचनादाम्रायस्य प्रामाग्यम्—धरमे का लज्ञण है चोदना, यह प्रेरणा कि ऐसा करो; वेद का प्रामाएय इसी बात में है कि वह ऐसी भेरणा करता है। वेद कहता है कि अमुक यज्ञ करो। इस लिये उस यज्ञ का करना धर्म है। उस यज्ञ के करने से जो लाम वेद बतलाता है वह लाभ सचमुच होता है, इस लिये वेद प्रामाणिक है। यह तर्क अकार्य है। यदि सचमुच वेदविहित यज्ञों से निर्दिष्ट फलों की प्राप्ति होती है तो किर और कुछ कहने सुनने की जगह नही रह जाती। जिस मनुष्य का ऐसा विश्वास या अनुभव है उसके लिये वेद-मंत्रों को प्राकृतिक दृग्विषयों का वर्णन करने वाली कविताओं का संप्रह बताना वेद का अपमान करना है। सूर्व्योदय हुआ, प्रभात हुई, रात हुई, ऋँधेरा हुआ, सूखा पड़ा, पानी बरसा, सर्दी पड़ी यह बातें मनुष्य आप जान लेता है, इनको बताने के लिये ईश्वर को कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ पुराने किनयों ने इन बातों का सुन्दर वर्णन किया है तो उनकी कविता पढ़ी जा सकती है, उसका रसास्वाद किया जा सकता है, उसकी पूजा नहीं को जा सकती।

यह वात ठीक है परन्तु उन लोगों में भी जो वेद को परम श्रद्धा की हिष्ट से देखते हैं और उसको श्रुति और अपौरुषेय मानते हैं, नैरुक्त शैलों चली आ रही है। निरुक्त को गणाना वेद के छः अंगों में है। यास्क ने बहुत से देशदिवाची शब्दों के प्राकृतिक अर्थ किये हैं और परम आस्तिक सायण ने भो इस पद्धित को स्वीकार किया है। पाश्चात्य विद्धानों के सामने, जिनके लिये वेद धर्म का आधार नहीं है, व्याख्या का दूसरा मार्ग ही नहीं है।

तिलक का कहना है कि यह मार्ग प्रशस्त है परन्तु अब तक इसका पूरा पूरा उपयोग नहीं हो सकता। भारतीय नैकक्त केवल भारत के जलवायु सूर्य्य, दिन-रात, ऋतुक्रम आदि से परिचित थे इस लिये वह सब मंत्रों का अर्थ इन्ही बातो पर घटाते थे। पश्चिम वालो का

भौगोलिक ज्ञान इनसे श्रिधिक विस्तृत था पर उनका ध्यान मध्य एशिया या वायव्य यूरोप पर केन्द्रीभूत रहता था। दोनों श्रसफल हुए। श्रव जब कि यह सिद्ध हो गया है कि एक ऐसा समय था जब श्रुव प्रदेश में रहना सम्भव था तो मंत्रों के श्रर्थ को ठीक ठीक समम्मने की कुंजी हमारे हाथ मे श्रा गयी है। कई कथाएँ ऐसी हैं जो अन्यथा किसी प्रकार समम में श्रा ही नहीं सकतीं।

उदाहरण के लिये इन्द्र और वृत्र की कथा लीजिये। इन्द्र का वृत्र, वल, शुक्ण श्रादि दैत्यों को मार कर गड़श्रों श्रधीत जलों या प्रकाश की किरणों को मुक्त करना सै छड़ों मंत्रों का विषय है। पर जिन लोगों ने यह श्रथ लगाया है वह कहीं-कहीं श्रसफल हो जाते है क्यों कि जिस बादल-वर्षा, दिन-रात से वह परिचित थे उस पर मंत्र घटते नही। फिर, प्रत्येक मंत्र में एक ही राग का श्रलाप सुनते-सुनते जी ऊब जाता है। श्राखिर श्राजकल भी यह बातें होती हैं, इन पर किव लोग रचनायें भी करते हैं पर न तो इन दृश्यों के पीछे कोई पागल हो जाता है, न यह किवता का एक मात्र विषय है, न ऐसी किवता श्रम्य किवता से विलवण मान कर पुजती ही है। यदि यह मान लिया जाय कि उन दिनो यज्ञ-याग होते थे श्रतः इन बातों का श्रधिक महत्व था, फिर भी कई बातें श्रधेरे मे रह ही जाती हैं।

तिलक कहते हैं कि इन्द्र और वृत्र के युद्ध में इन्द्र की विजय से चार परिणाम युगपत् निकलते बतलाये गये हैं: (क) गड में का उद्धार (ख) जलो का उद्धार (ग) उषा का उदय और (घ) सूर्य्य का उदय । उषा के उदय के उपरान्त सूर्य्य का उदय होना अवश्यम्भावी मान लिया जाय, तब भी (क), (ख), और (ग) रह जाते हैं। यिद् गो शब्द का अर्थ जल किया जाय तो (क) और (ख) में कोई भेद नहीं रह जाता परन्तु बहुत से स्थलों पर अंधेरे को हटा कर प्रकाश के निकलने का उल्लेख है। अतः यह मानना चाहिये कि इन्द्र के हाथो जल और प्रकाश दोनों पर से पदी हटा। अब यह सो चने की बात है कि इन बातों के साथ उषा के उदय होने का क्यां सम्बन्ध हो सकता

है। यदि वृत्र अन्धकार और बादल का नाम है तो वह जब भी धिर आयेगा प्रकाश को ढक लेगा और उसके गर्भ में जल होगा। अतः उसके फटने पर प्रकाश और जल का उद्धार होना कह सकते है। परन्तु ठीक प्रभान के समय चितिज पर बादल का होना नित्य के अनुभव की बात नहीं है। ऐसा कभी कभी ही होता है, अतः बादल के नाश होने पर उषा का उदय होना आकस्मिक सी बात है जो साल में दो चार बार ही होती होगी। ऐसी दशा में वेदो में इसका इतना विस्तार से ऐसा वर्णन कि जैसे वृत्रवध के बाद उषा का उदय होना अनिवाय्यं रूप से होता ही है समक्त मे नहीं आता। यदि वेद अनिवार्य्यता नहीं भी दिखलाते तो भी बादलों के हटने और उषा के देख पड़ने का साथ जैसा वह दिखलाते हैं वैसा सामान्यतः वर्षा में देख नहीं पड़ता।

ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के पन्द्रह्वें सूक्त के छठे मंत्र मे कहा है:—

#### मादच्चं सिन्बुमरिणान्महित्वा ।

उस (इन्द्र) ने अपनी शक्ति से सिन्धु को (नदी को ) उदञ्च (उत्तर को अथवा ऊपर को ) बहने वाली कर दिया।

यह बात-नदी का उत्तरा बहना-वर्षा ऋतु में कहीं देख नहीं पड़ता।

इन्द्र और वृत्र को लड़ाई के संबंध में कई जगह पर पर्वत, गिरि, श्रद्धि शब्द आते हैं, जैसे :—

भिनद्रलमिन्नराभिर्गृगाना वि पर्वतस्यदृहितान्यैरत्। रिण्योधांसि क्वत्रिमाग्येणां सोमस्य ता मद इन्द्रश्वकार॥

(ऋक् २-१५,८)

श्रिगिरों से स्तूयमान होते हुए इन्द ने वल (नामक अमुर) के। मारा तथा पर्वत के (शिलांश्रों से) दृढ किये हुए द्वारों को खोला। इन (पर्वतो) के कृत्रिम किया द्वारा) बन्द किये गये) द्वारों को खोला।

नैरुक्त इन पर्वतादि शब्दों का अर्थ बादल करते हैं क्योंकि यही अर्थ उनके वर्षा वाले सिद्धान्त से मिलता है पर यह विचारणीय है कि वेदों ने मेघ श्रीर श्रश्न जैसे प्रचलित शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया। फिर, श्राठवें मंडल के ३२वें सूक्त का २६ वां मंत्र कहता है:—

श्रहन्वृत्रमृचीषम श्रौर्णवाममहीशुत्रम् । हिमेनाविध्यदर्बुदम् ॥

दीप्तिमान इन्द्र ने वृत्र को, श्रौर्णवाम को श्रौर श्रहीशुत्र को मारा। (उन्होंने ) श्रर्वुद को हिम से विद्ध किया।

नैरुक्त इस मंत्र में अर्बुद, का अर्थ बादल और हिम का अर्थ जल कर देते हैं। पर हिम का अर्थ तो बर्फ है। यह ठीक है कि बर्फ जल से ही बनती है पर सीधा अर्थ छोड़ कर इतनी दूर जाना अनुचित है। अर्बुद चाहे कोई असुर हो चाहे छुछ और पर वह बर्फ से छेदा जाना नहीं कहा जा सकता।

वृत्र के जिन सौ पुरों को भेदने के कारण इन्द्र का पुरन्दर नाम पड़ा उनको शारद कहा गया है। इसका समाधान यों किया जाता है कि किसी समय वर्षा और शरत एक में गिने जाते थे परन्तु दशम मण्डल के ६२वें सूक्त के २रे मन्त्र में कहा गया है कि वल परिवत्तरे— वर्ष के अन्त में मारा गया। यदि वर्षा और शरत को एक माना जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि उन दिनों वर्ष का अन्त वर्षा-शरत में होता था पर इसका कोई दृसरा प्रमाण नहीं मिलता। यह मानना कठिन है कि जहाँ जहाँ शरत का नाम आये वहाँ वहाँ वर्षा का अर्थ किया जाय। वर्षा का सीधे नाम न लेने का कोई कारण समम में नहीं आता। एक मन्त्र तो वह तिथि तक बत-लाता है जब इन्द्र ने एक असुर को मारा। वहाँ शरत का ही उल्लेख है, यथा:

यः शंबरं पर्वतेषु ज्ञियन्तं चलारिश्यां ग्रारद्यन्वविन्दत् । श्रोजायमानं यो श्रिहं जघान दानुं शयान स जनास इन्द्रः॥

(ऋक् २—१२, ११)

जिसने पर्वत में छिपे हुए शंबर को चालीसवें शरत् में दूढ निकाला, जिसने (उस) बलवान दानव ऋहि को मारा, हे लोगो वह इन्द्र है।

श्रव जीवेम शरदः शतम्—हम सौ शरत् जियें—ऐसे प्रयोग में शरत् का अर्थ वर्ष होता है। उसी प्रकार यदि यहाँ भी शरत का अर्थ वर्ष किया जाय और नैकक्त पद्धित के अनुसार पर्वत का अर्थ बारल किया जाय तो मंत्र की पहिली पंक्ति का अर्थ होगा कि शंबर बादल में चालीस वर्ष तक छिपा रहा। सायण ने यही अर्थ लिया है। वह कहते हैं कि शंबर इन्द्रामया—इन्द्र के छर से — छिपा रहा, परन्तु चालीस वर्ष तक किसी के बादलों में छिपने का अर्थ क्या होगा? ऐसा तो कोई भी बादल नहीं होता जो इतने दिनों तक लगातार चला जाय, फिर शंबर छिपा कहाँ और कैसे? यहाँ तो प्रचलित नैकक्त शैली काम नहीं करती।

तिलक कहते है कि शैली निर्दोष है पर इसके साथ ही अपूर्ण है। अपूर्णता का कारण यह है कि हमारे विद्वानों और उनके यूरोपियन अनुयायियों को इस बात का पता न था कि कभी आर्थ लोग ध्रुवप्रदेश में बसते थे और वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देख चुके थे। यदि यह बात सामने एख ली जाय तो वह सब अंश जो यों समक्त में नहीं आते स्पष्ट हो जायं।

ध्रुवप्रदेश का छँधेरा एक दो दिन का नहीं, कई महीनों का होता था। उस अन्धकार रूपी घृत्र के मारे जाने पर उषा का, सूर्य्य का तथा प्रकाश का छुटकारा पाकर निकलना प्राकृतिक बात है। यह दृश्य आज भी देखा जा सकता है। उषा का उदय होना आकिस्मक नहीं, अँधेरे, अर्थात् लम्बी ध्रुवनिशा, के अन्त होने पर अवश्यम्भावी है। अर्बुद का हिम से मारा जाना भी समफ मे आता है। वहाँ सदी में अर्थात् छंबी रात में तुषारपात होता ही है। शंबर का चत्वारिश्याम् शरिद पहाड़ में मिलना भी सुबोध हो जाता है। इन्द्र को शबर शरत्ऋतु के चालीसवें दिन मिला। ऋतु वर्ष में छः होते हैं और शर्त् चौथा ऋतु है। वर्ष उन दिनों आज कल की ही भाँ ति वसन्त ऋतु से आरम्भ होता था। शरत् के चालीसवें दिन का अर्थ हुआ वसन्त, प्रीष्म, वर्षा के बीत जाने के चालीस दिन बाद। एक महाना तीस दिन का होता है, अतः शंबर वर्ष

के घारम्भ से २२० वें दिन—अ महीना १० दिन पर— मिला। इसका तात्पर्ध्य यह हुआ कि वर्ष घारम्भ होने के अ महीने और १० दिन बाद इन्द्र का शंबर से युद्ध घारम्भ हुआ अर्थात् अ महीना १० दिन बाद धंधरा छा गया, दिन का खनत हुआ, रात का घारम्भ हुआ। यह सात महीने १० दिन का लंबा दिन ध्रुवप्रदेश में ही हो सकता है।

श्रव रही जलो के मुक्त होने, उनके पर्वतों मे से निकलने श्रीर ऊपर की श्रोर बहने की बात । तिलक कहते हैं कि यहाँ पर सभी पराने श्रौर नये टीकाकारों ने भूल की है। यह ठीक है कि कहीं कहीं भौतिक जल और वर्षा का भी उस्लेख है परन्तु अधिकांश स्थलों में वेद ने दूसरी ही वस्तु को लक्ष्य करके सो जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। प्राचीन श्राय्यों का-न केवल वैदिक श्रायों का वरन पारसियो का भी-यह मत था कि पृथ्वी के ऊपर और नीचे, दाहिने और बायें, उसको चारों श्रोर से घेरे हुए सूक्ष्म जलकर्गों का एक मगडल है। यह जल बाल्प रूप में है। यह निरन्तर गतिशील है और पृथ्वो के चारो श्रीर घूमता रहता है। चन्द्र, सूर्य्य, तारे इसी की गति से चलते हैं। बृत्र शंबर आदि असुर पृथ्वी के नीचे के प्रदेश में रहते थे। वह इस जल को रोक लेते थे। यह क़ैद हो जाता था। इसकी गति के अवरोध से सुर्य्य की भी गति रुक जाती थी। सूर्य जब डूबता था तो महीनों उदय नहीं हो पाता था। इन्द्र जब वृत्र को मारते थे तो जल अपनी गति फिर पाता था। वह ऊपर को उठता था। उसके साथ ही उषा श्रौर सूर्य्य भी उठते थे, अर्थात जल और प्रकाश का उद्घार साथ साथ ही होता था। ऐसा माना जाता था कि चितिज पर पहाड़ हैं, उन्हीं में के छिद्रों श्रीर खोहों के मार्ग से सुर्यादि निकलते थे। वृत्र सैन्य उन मार्गों को बन्द कर देती थी। इन्द्र उनको फिर से खोलते थे। त्राजकल भी लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य्य उद्याचल पहाड़ से उद्य होता है श्रीर श्रस्ताचल पहाड़ पर डूबता है।

इस मत के प्रमाण अवेस्ता में तो पदे पदे मिलते ही हैं, वेदों में भी इसकी अोर पर्याप्त संकेत है:

या यापो दिञ्या उत ना स्रवन्ति स्वनित्रिमा उत वा याः स्वयञ्जाः । समुद्रार्था याः शुनयः पावकास्ता श्रापो देवीरिह मामयन्तु ॥ (ऋक् ७—४९, २)

जो दिन्ये जल हैं या जो बहते हैं या जो खोदने से निकलते हैं या जो स्वय प्रकट होने हैं या समुद्र की खोर जाते हैं, यह सब प्रकाशमान पवित्र करने वाले जल मेरी रक्षा करें।

यहां दिव्यः आपः, दिव्यजल, अन्य एव प्रकार के जलों से भिन्न बतलाया गया है। यह दिन्य जल अन्तरित्त में सञ्चार करता था। यह दिव्य जल ही जगत् का उपादान कारण् है, इसी से क्रमात् जगत वना है। दशम सण्डल के १२९ वे (नांसदीय) सूक्त का ३ रा भंत्र कहता है तम यासीचमसा गृहमयेऽ प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदम् — श्रादि में तम से घरा हुआ तम था; वह अप्रकेत-अप्रज्ञायमान था-और सिलल (जल) था। इसी प्रकार इसी मण्डल के ८२ वें सुक्त के ५ वें ऋौर ६ वें मंत्र मे कहा गया है कि गर्भ प्रथम दश याप:--पिहले जल (था उस) ने गर्भ धारण किया। शतनथ ब्राह्मण (११-१, ६, १) कहता है: यापो ह वा ऽरदमये सिललमेयास—खादि में यह (जगत) त्रापः (जल) सलिल (जल) ही था। यह दिव्य जल पृथिवी के चारों स्रोर घूमता रहता था ऐसा स्पष्ट लिखा तो नहीं मिलता पर दो लोकों का तथा प्रथिवी के ऊपर और नीचे का जिक्र श्राता है। सातवें मण्डल के ८० वें सूक्त का १ ला मंत्र कहता है कि विवर्तयन्ती रजसी समन्ते याविष्क्रयवती भवनानि विश्वा—एक जगह मिलने वाले दोनों रजसों (लोको) को (उषा) खोलती और श्रखिल जगत् को प्रकट करती है। ७ वें मंडल के १०४ वें सुक्र के ११ वें मंत्र में शत्र को शाप दिया गया है कि वह तिसः पृथिवीरधो चरतु—तीनो पृथिवियों ( लोकों ) से नीचे जाय और १ ले मंडल के ३४ वे सूक्त के ८ वें मंत्र मे अश्वनो को तिस्रः पृथिवीरुपरि प्रवा—तीनों पृथिवियो (लोको) के उत्पर चलने वाले कहा गया है। सूर्य्य के लिये कहा गया

है कि या देवो यात सविता परावत: (ऋक १—३५, ३)—सविता परावत् ( दूर देश ) से श्राता है श्रीर इस के पहिले के मंत्र मे सविता को श्रा कृष्णोन रजसा वर्तमान: - कृष्ण ( अधेरे ) रजस ( लोक ) से श्रावर्तमान ( बारबार श्राने वाला ) कहा गया है। इन दोतों मंत्रों को मिलाने से यह बात निकलती है कि यह अधेरा लोक ही परावत (दूर) है, ऊपर का त्राकारा नहीं। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि एक जगह ( ऋक ८-८, १४ में ) परावत को अंबर (आकाश) से भिन्न बतलाया है। इन सब बातों को एक साथ मिलाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्द्र श्रीर वृत्र की लड़ाई न तो प्रतिदिन की उँजाले अधेरे की लड़ाई है, न वर्षाकाल की, वरन् उसका चेत्र अन्तरिच का वह भाग है जो पृथिवी के नोचे है, या यों कहिये कि चितिज के नीचे है। जब तक इस अन्तरित्त में दिव्य आप, दिव्य जल, या पुरीष ( भाप ) निर्वाध चलता रहता है तब तक सर्ध्य की भी गति ठीक रहती है परन्त अवकाश पाकर बुत्र, शंबर आदि असुर इसके प्रवाह को रोक देते हैं। फिर तो सूर्य्य भो थम जाता है। कई महीने के युद्ध के बाद अधुर मारा जाता है, जल उन्धुक्त होता है, सूर्य्य का भी छुटकारा होता है। यह पृथिवी के नीचे का प्रदेश वरुण त्रोर यम का भी लोक था। यह जो कहा गया है कि वृत्र को मार कर इन्द्र ने निद्यों को बहाया, सातों सिन्धुत्रों के बहान को मुक्त कर दिया, श्रोषियो को उगाया, यह बात भी इसी के साथ घटती है। निदयों से तात्पर्य भौतिक निदयों से नहीं वरन दिन्य जल की धारात्रों से हैं; सप्त सिन्धुत्रों से तात्पर्ग्य सिन्धु सरस्वती श्रादि से नहीं सूर्य्य की सात रिशमयों से है। शरत से श्रारम्भ होकर जब शिशिए के अन्त मे यह युद्ध समाप्त होता था और नये वर्ष तथा वसन्तु ऋतु के आरम्भ में फिर सूर्य के उदय होने का उपक्रम होता था तो नये पौघे भी निकलते ही होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सारी बातें घ्रव प्रदेश में ही संभव थी।

संत्रेप में तिलक के फथन का यह निचोड़ है और यदि अन्य प्रकार से आर्थों का ध्रुव प्रदेश में रहना सिद्ध होता हो, या उसका हद श्रमुमान होता हो, तो इस तर्क से उसकी पुष्टि होती है। पर हम पिछले श्रध्यायों में देख चुके हैं कि ध्रुवनिवास के मत के लिये कोई दृढ़ श्राधार नहीं मिलता। मुम्कको दु:ख है कि जलों के उद्धार के संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मेरा परितोष नहीं होता।

तिलक का यह कहना ठीक है कि जिन लोगों ने उनके पहिले नैरुक्त शैली से काम लिया उनको इस बात का पता नहीं था कि कभी ध्रव प्रदेश भी मनुष्य के वसने योग्य था, अतः उन्होंने वेदमंत्रों की व्याख्या करते समय वहां के दृग्विपयो को ध्यान में नहीं रक्खा। इसके साथ ही यह भी मानना होगा कि तिलक ने प्राचीन सप्तसिन्धव देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान मे नहीं रक्खा। उन्होंने यह खियाल नहीं किया कि त्राज से दस हजार वर्ष से पहिले इसके तीन त्रोर समुद्र था। फलतः उन दिनों यहां दूसरे ढंग की ही वर्षा होती थी। जब गर्मी में इन समुद्रों का जल तपता था तो इतनी भाप बनती थी कि तीन महीने तक घनघोर वर्षा होती थी। कभी कभी सूख्ये देख पड़ जाता होगा परन्तु आकाश प्रायः मेघाच्छन्न रहता था। इसी लिये कहा गया है कि वृत्र के सौ पुर या गढ़ थे जिनको तोड़ कर इन्द्र पुरन्दर या पुरभिद् कहलाये। इसीलिये लगातार सौ दिन तक रात्रिसत्र होता था, जिसने इन्द्र को शतकृत की उपाधि दिलवायी। मंत्र उसी घोर ऋँधेरे को सामने देखते हुए इन्द्र और वृत्र के युद्ध का वर्णन करते हैं। यह युद्ध वर्षा में आरम्भ होता था और शरत तक जाता था। वर्षा के दो महीने श्रीर शरत् के चालीस दिन मिलाकर ६० + ४०=१०० दिन हुए। अतः शरत् के चालीसवें दिन तक रात्रि-सत्र समाप्त हो जाना चाहिये था और वृत्र का अन्तिम गढ़ या पुर भी द्रट जाना चाहिये था। इसीलिये यह कहा है कि इन्द्र ने शरत के चालीसवें दिन शंबर को पाया। पहिली पंक्ति शंबर के पाये जाने और दसरी उसके मारे जाने का वर्णन करती है। बीच के समय का कहीं जिक्र नहीं है। अतः यह मानना चाहिये कि इन्द्र ने शंवर को जब पाया तभी मारा और शबर के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया। तिलक ने जो

यह माना है कि शरत की चालीसवीं को युद्ध आरम्भ हुआ, इसका कोई आधार नहीं है। इसमें एक आपित्त यह भी हो सकती है कि शंबर के सौ गढ़ थे। शरत के चालोसवें दिन से यदि लड़ाई आरंभ हुई और एक एक गढ़ प्रतिदिन दूटा तो लड़ाई में सौ दिन लगने चाहियें परन्तु इस प्रकार वर्ष समाप्त होने को चालीस दिन बच रहेंगे।

इन्द्र की विजय के संबंध में कहा गया है कि वह-परिवत्तरे-वर्ष के अन्त में हुई। तिलक कहते हैं कि वर्ष वसन्त ऋतु से आरम्भ होता था और वृत्र का बध शिशिर के अन्त में हुआ। परन्तु प्रमाण इसके विरुद्ध है। तैत्तिरीय संहिता (७-५, १, १-२) में जहाँ गवामयनम् का वर्णन है वहाँ कहा है: तस्मात्तूपरा वार्षिकी मासी पत्नी चरति-इसिल्ये बिना सींग वाली गऊ वर्षा के दोनों महीनों में प्रसन्न होकर चलती है (या चरती है) श्रीर इसके बाद के अनुवाक् (७-५,२, १-२) में कहा है: अर्थावा यावतीर्वाऽऽसामहा एवेमी द्धादशौ मासी संवत्सरं संपाद्योत्तिष्ठाम-( उनमे से ) श्राधी या जितनी ने भी कहा हम दोनों बारहवें महीनों ( अर्थात् अन्तिम महीनो ) में बैठेंगी और संवत्सर समाप्त करके उठेंगी। यह दो महीने अधिक बैठने वाली तूपरा (बिना सींग वाली ) गौएं थीं । इन दोनों वाक्यों को मिलाने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्षा के दो महीने संवत्सर के अन्तिम दो महीने थे। नया वर्ष शरत् से आरम्भ होता था। इसलिये वर्षा के अन्त के लगभग वृत्र के मारे जाने को परिवत्सरे-वर्ष के अन्त में - कहना अनुचित नहीं था। अर्बुद् का हिम से मारा जाना भी इस ऋतु में हो सकता था। हिम का अर्थ बर्फ भी है और ओस भी। कभी कभी वर्षा में भी हिमकग्र-बर्फ की कंकरियां—गिरती हैं और वर्षा के अन्त तथा शरत् के आरम्भ से खूब श्रोस पड़ने लगती है। यही समय वृत्रीदि के श्रन्तिम पराजय का था। शरत् के चालीसवें दिन अर्थात् कार्तिक लगने के दस दिन बाद इन्द्र ने शंबर को मारा अर्थात् वर्षा का पूर्णान्त हो गया। उस समय सूर्य स्वाती या उसके पास के किसी नचत्र में रहता होगा। शंबर के सौ गढ़ों या वृत्र के सौ पुरों के दूटने का बार बार वेदों में उल्लेख है। यदि वर्षा के प्रथम दिन से एक एक पुर या गढ़ वह नित्य तोड़ते तो शरत् के चालीसवें दिन ही अन्तिम गढ़ या पुर दूटता।

वर्षे शरत् से आरम्भ होता था इसका अनुमान इससे भी होता है कि नचत्रों की गणना अश्विनी से होती है। इसी नचत्र में पूर्णिमा के दिन शरत् के पहिले महीने में चन्द्रमा रहता है, इसी से इस महीने को आश्विन कहते हैं। यदि वर्ष का आरम्भ वसन्त ऋतु अर्थात् चैत्र मास से होता तो सम्भवतः नचत्रमाला का आरम्भ चित्रा से माना जाता।

उपा और सूर्योदय का बारंबार वर्णन और वैदिक ऋषियों का इनके उदय होने पर मुख्य होना देखकर न तो आश्चर्य करने की आवश्यकता है न ध्रवप्रदेश की लंबी रात की करूपना करने का अव-काश है। वैदिक काल की सबसे बड़ी सामृहिक उपासना यज्ञ के रूप में होती थी। बैदिक आर्य्य के सभी कृत्य, चाहे वह वैयक्तिक हों या राष्ट्र-गत, यज्ञयाग, के ही चारों खोर केन्द्रीभूत होते थे। कुछ कृत्य एक या अधिक रातों मे होते थे और प्रातःकाल, उषा दर्शन के परचात्, समाप्त होते थे: कुछ कृत्य उषा दर्शन के बाद ही आरम्भ होते थे। कुछ कृत्य महीनों चलते थे। यह या तो किसी प्रातःकाल से आरम्भ होते थे या किसी प्रातःकाल पर आकर समाप्त होते थे। अतः उन लोगों के जीवन में उषा का, प्रभात का, एक विशेष स्थान था। उसका अनुमान हम लोग, जो उस उपासनाशैली का परित्याग कर बैठे हैं, नहीं कर सकते। इसीलिये पारचात्य विद्वान भी ऊवकर पूछते हैं, क्या उषा ही सब कुछ है, क्या सूर्य्य ही सब कुछ है ? सूर्य्य का मनुष्य जीवन से जो सम्बन्ध है उसका प्रभाव यहाँ तक पड़ता है कि चान्द्रमास के अनुसार अपना सारा काम करने वाला सामान्य प्रामीण भी वर्षा के दिनों में मूर्य्य की गति को नहीं भुला सकता त्रौर रोहिग्री से लेकर स्वाती नचत्र तक सर्य्य की चाल को याद रखता है।

तिलक के मत का खराडन करने में दास ने कुछ पाश्चात्य लेखकों का अनुसरण करके इस बात पर जोर दिया है कि आय्यों को पृथिवी के नीचे के किसी लोक का पता न था। मैं सममता हूँ कि ऐसा मानना ठीक नहीं है। हाँ जहाँ वह दो रजसों का जिक्र करते हैं वहाँ द्यावापृथिवी मानना पर्याप्त है। इसी प्रकार कृष्ण रजस से रात्रि मानना ही,
जैसा कि प्राचीन टीकाकार कहते हैं, ठीक है। दूर की कल्पना अनावस्थक है। फिर भी, जहाँ वह लोग तीन पृथिवियों या लोकों का, ऊपर के
महरादि लोकों का, जिक्र करते है वहाँ वह इन तीन पृथिवियों के नीचे
का भी नाम लेते हैं। आजकल भूलोंक के नीचे तल, अतल आदि
पाताल तक सात लोक माने जाते हैं। इतना विस्तार चाहे वेदों में न
देख पड़े पर बीजरूप से यह बात उनके ध्यान में रही होगी। जहाँ पर
मेच्योमन—परम आकाश—की ओर संकेत है, वहाँ अन्ध तमस और
तृतीय धाम की ओर भी संकेत है। ऐसा मानना कि जहाँ वह पृथिवी के
नीचे का नाम लेते हैं वहाँ उनका तात्पर्य गहिरे गड़े से है हठमात्र है।
पर इसके साथ ही यह भी भूल है कि यह सब ऊपर नीचे के लोक
भौतिक ही थे। वेदों में केवल भौतिक दृश्यों का ही वर्णन है, ऐसा मान
कर चलने से काम नहीं चलेगा।

एसे कोई लोक हों या न हों पर वह लोग उनकी सत्ता मानते थे। इसी प्रकार दिव्य आप:—दिव्य जल—के विषय में भी मानना चाहिये। हो सकता है कि यह प्रयोग उसी जल के लिये किया गया हो जो अन्तरिच में पुरीष—भाप—के रूप में रहता है और फिर नीचे गिरता है। जिस मंत्र को हमने उद्धृत किया है उसमे इसका यही तात्पर्ध्य प्रतीत होता है, क्योंकि वहां सभी प्रकार के जलों का—निदयों का, कुओं का, सोतों का—उल्लेख है पर मेघवर्ती जल का नाम नहीं है। अतः अनुमान यही होता है कि इस मेघस्थ जल को ही दिव्य जल कहा है। इसके साथ ही यह भी है कि कहीं कहीं आप: शब्द दूसरे अर्थ में आया है। जहां सृष्टि का प्रकरण है वहाँ आरम्भ में सब सिलल था, जल ने गर्भ धारण किया, आदि कहते समय मेघस्थ जल या पार्थिव जल से अभिप्राय नहीं हो सकता। १२९ वें सुक्त के ३ रे मंत्र में जो

सिलल शब्द श्राया है उसके विषय में सायण कहते हैं: इदं हश्यमानं सर्वे जगत्सिललं कार्गोन सगतं श्रविभागापत्रं श्रासीत्—यह सारा दृश्य जगत सलिल ऋर्यात ऋपने कारण से मिला हुआ ऋर्यात अविभक्त था। शंकराचार्य्य ने भी ब्रह्मसूत्र के आपः (२-३, ५, ११) सूत्र के भाष्य के दिखलाया है कि सृष्टि के प्रकरण में श्रति मे आये हुए आप: शब्द का तेज आदि के साथ ब्रह्म में अभेद हैं। इसका अर्थ यह निकला कि जहां यह कहा गया है कि आपः ने गर्भ धारण किया या जगत् के मूल में आपः थे, वहां तात्पर्य्य अव्याकृत ब्रह्म से है जी अप्रतक्यें है, जिसका किन्ही विशेषणों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। क्रमशः उसमें चीभ होकर जगत् का विकास हुआ। यह आपः न तो बादलों में से गिरने वाला जल है, न नदी समुद्र में बहता है और न कहीं इसके पुरीष या अन्य किसी रूप में अन्तरित्त में प्रथिवी के चारों श्रोर घूमते रहने का उल्लेख मिलता है। यह वर्णन मिल सकता भी नहीं क्योंकि जब जगत् का विकास हुआ तो आप: का वह रूप भी नहीं रह गया। उसमें विकार उत्पन्न होकर ही तो जगत् बना । तिलक का कहना ठीक हो सकता है कि यहूदी या पारसी या कुछ स्त्रीर लोग भाप से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं और उनके मत में जो भाप जगत् के सृजन से बच रहा वह अब भी अन्तरिज्ञ में घूम रहा है परन्तु वैदिक आर्थ्यों के विचार इसकी अपेन्ना किञ्चित् सूक्स थे।

एक और बात है। भाप तो नहीं पर ऐसा लोग आज कल भी मानते हैं कि सूक्ष्म प्रवह वायु सूर्य्य चन्द्र तारों को चलाता है। प्रवह का अस्तित्व हो या न हो पर ऐसा कोई नहीं मानता कि उसको कोई आसुरी शक्ति कभी रोक लेती है। मान लिया जाय कि प्रवह को या अन्तरिच्चारी दिव्य जल को वृत्र ने रोक लिया। फिर क्या होगा ? जल तो केंद्र हो ही जायेगा, सूर्यं, चन्द्र, तारागण का चलना भी बन्द हो जायगा अर्थात् जितने दिनों तक इन्द्र और वृत्र का युद्ध होता रहेगा उतने दिनों तक न तो सूर्य्यं के दर्शन होगे, न चन्द्रमा के, न तारों के। पर न तो वेदों ने कहीं चन्द्रमा और तारों के सौ दिनों तक अदश्य रहने का उल्लेख किया है न श्राज ध्रुव प्रदेश में प्रत्यत्त में ऐसा होता है। महीनों लंबी रात में चन्द्रमा ज्यो का त्यों घटता बढ़ता रहता है. तारे श्रपनी गति से चलते रहते हैं। फिर वेद मंत्र श्रन्तरिच के जलों के क़ैंद होने और चितिजवर्ती पर्वतों के मार्गी के अवरुद्ध होने की बात कैसे कहते ? जिस मार्ग से चन्द्र ह्या सकता था, उसी मार्ग से सर्व्य भी आ सकता था; यदि अन्तरिच्चयापी जल तारो के लिये चल रहे थे तो सुर्घ्य के लिये भी चल सकते थे। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्तरिक्तवर्ती जलों की कल्पना निराधार है और यहां ध्रुव प्रदेश का कोई चर्चा नहीं है। तिलक जो सिन्धु को उद्वच करने का प्रमाण देते हैं वह भी ठीक नहीं है। वह तो इसका अर्थ यह करते हैं कि जल को ( अर्थात् दिव्य जल को ) इन्द्र ने उद्भ्व ( ऊपर आने वाला ) किया अर्थात् पृथिवी के नीचे से ऊपर को चलाया परन्तु प्रसंग से यह अर्थ ठीक नहीं जचता। इससे तीन मंत्र पहिले ( ऋक् २--१५, ३ में ) कहा है कि इन्द्र ने वन्नेगा खान्यतृगान्नदीनाम, इन्द्र ने वन्न से नद्वियों के जाने के द्वार खोदे। फिर दो मंत्र आगे चल कर कहा है कि इन्द्र ने ई महीं धुनिमेताररम्णात, इस बड़ी नदी परुष्णी को ऋषियों के आने जाने के लिये अल्पतोया-थोड़े जल वाली-कर दिया। फिर जब इसी प्रसंग में सिन्ध के उदब्ब किये जाने का उल्लेख है तो सायण का ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है कि इन्द्र ने सिन्धु नदी को जो पूर्व से पश्चिम की श्रोर वह रही थी उत्तरमुखी कर दिया। सिन्धु पहले हिमालय के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ऋोर बहती है, फिर कश्मीर पहुँच कर उत्तर की ओर चलती है, फिर घूम कर दिचण जाती है। इस सीधे श्रर्थ को, जिसका समर्थन प्रत्यच्च होता है, छोड़ कर दिव्य जलों की यात्रा की कल्पना करना व्यर्थ है।

## **अठारहवां** अध्याय

### वैदिक आरख्यान

#### (ख) अश्विन

वैदिक साहित्य में अश्वन शब्द नित्य द्विवचन में आता है, क्योंकि अश्वन दो हैं और सदैव साथ रहते हैं। पुराणों में इनको प्रायः अश्वनीकुमार कहा है। में पराशि के अन्तर्गत जो अश्वनी नज़त्र है उसमें दो तारे पास पास हैं। सम्भवतः वही अश्वनों के दश्य रूप हैं। कुछ लोगों के मत से मिथुन राशि के दोनों तारे अश्वन हैं। अश्वनों के दर्शन उस समय होते हैं जब रात का अधिरा और दिन का उजाला मिलते हैं। एक मंत्र (ऋक् १०—६१, ४) कहता है:

क्रर्णा यद्गोष्वरुणीषु सीदिहवो नपाताश्विना हुवे वाम् ।

हे स्वर्ग के रक्षक श्रिश्वनो, मैं तुम्हारा श्राह्वान उस समय करता हूँ जब कि कृष्णा गउएं लाल गउन्नों से मिलती हैं।

इसका यही श्रर्थ हो सकता है कि श्रिश्वनों की उपासना का समय वह था जब रात का श्रेंथेरा दिन की घुँघली लालिमा से मिलता है। स्यात् इसीलिये श्रश्वन दो माने जाते है। श्रश्वनों के बाद उषा श्रीर उषा के बाद सूर्य का उदय होता है।

श्रश्वनों की वेदों में बहुत मिहमा गायी गयी है। इन्द्र की भाँति उनको भी वृत्रहन् और रातकतु की उपाधि दी गयी है। वृत्रबध में वह इन्द्र के सहायक रहे हैं। उनमें इन्द्र श्रीर मरुतों के गुणों का इतना प्राचुर्य्य है कि उनको इन्द्रतमा और मरुत्तमा कहा गया है। उनका एक नाम सिन्धुमातरा (सिन्धु-समुद्र-है माता जिनकी) है। उन्होंने युद्ध में दिवोदास, श्रतिथिग्व, कुत्स श्रादि की सहायता की और नमुचि से लड़ते समय इन्द्र तक की रहा की। उनका निवास दिवो श्रागीवे—

च्लोक या अन्तरिक्ष के ससुद्र में —है। पुराणों में जिस प्रकार मित्र, वक्षण आदि अन्य वैदिक देवो का पद गिर गया और वह इन्द्र के पार्षद् मात्र रह गये वैसे ही अश्विनों का भी पद गिरा, यहाँ तक कि ज्यवन के उपाख्यान में यह कहा गया है कि यज्ञ के समय अश्विनों को अन्य देवों के बराबर बैठने और यज्ञभाग पाने का अधिकार नही था। यह अधिकार उनको च्यवन ऋषि ने दिलाया। परन्तु वेदों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के कई सूक्त उनका हो स्तव गान करते हैं और दूसरे स्थानों में भी उनकी प्रशंसा की गयी है। उनका एक विशेष नाम नासत्य है। नासत्य का अर्थ हुआ 'न असत्य अर्थात् सत्य '। यह देवसुगल सत्य के विशेष रूप से रच्नक और परिपोषक है।

पुराणों में अश्विनीकुमारों के और किसी पराक्रम का तो विशेष उल्लेख नहीं आता पर वह हमारे सामने देवलोक के वैद्य के रूप में आते है। उनका यह रूप वैदिककाल से चला आता है परन्तु वेदों में वह केवल रोगियों को ही अच्छा नहीं करते थे परन्तु सभी प्रकार के दीन दुखियों के सहायक थे। उनके कुछ मुख्य वेदोक्त काम यह हैं:

उन्होंने बूढ़े च्यवन को फिर से युवा बना दिया और उनको कई सियों का पित बनाया; उन्होंने वृद्ध किल को पुनः युवा बनाया; उन्होंने विमद के पास रथ पर बैठाकर कमद्यु नामकी पत्नी पहुँचायी; शमु की गऊ, जिसका दूध देना बन्द हो गया था, उनकी छपा से फिर दूध देने लगी; पिता के घर में बुढ़ापे से आकान्त घोषा के लिये उन्होंने वर ढूंद दिया; एक हिजड़े की पत्नी को उन्होंने हिरएयहस्त नाम का पुत्र प्रदान किया; विष्पाल की लड़ाई में कटी हुए टॉग की जगह उन्होंने लोहे की टॉग लगा दी; परावृज का अन्धापन और ठॅगूड़ापन दूर कर दिया; एक बटेर की प्रार्थना करने पर उसे मेड़िये के मुँह से बचा लियां। ऋजाश्व ने अपने पिता की एक सौ एक भेड़ों को मारकर एक मेड़िनी को खिला दिया था। इस पर कुद्ध होकर पिता ने उन्हें अन्धा कर दिया; अश्वनों ने दया करके उनकी आँखें अच्छी कर दीं। अत्र सप्तंबधी (सप्तबधी=

सात हिजड़ा ) को एक दैत्य ने जलते कुगड में डाल दिया था, उनकी उसमें से निकाला। वन्दन को चमकता हुआ सोना दिया। रेम को दुष्टों ने आहत करके हाथ पाँव बॉधकर छिपा दिया था, वह नौ दिन और दस रात पानी मे पड़े रहे, अश्विनो ने उनका दुःख दूर किया, तुप के पुत्र भुउयु समुद्र में गिरे, वहाँ से अश्विन उन्हें सौ डांडे के जहाज में निकाल ले गये। उन्होंने उनका अन्तरिक्त में चलने वाले जहाजों में, उड़ने वाली नाव मे, छः घोड़ोवाले उड़ने वाले ठीन रथों में रखकर बचाया। उन्होंने अन्धे दीर्घतमा की आँखें ठीक कर दी।

यह श्रिश्वनों के वेद-विश्वित कामों की संचित सूची है। इसमें दुहरा संचेप है। एक तो कुछ बातें छूट गयी है, दूसरे जिन बातो का उल्लेख है उनका ब्योरा नहीं दिया गया है, पर इससे उनके स्वभाव श्रीर चरित्र का श्रनुमान हो सकता है। श्रव प्रश्न यह है कि नैरुक्त पद्धित के श्रनुसार श्रिश्वनों की श्रीर उनके कामों की क्या व्याख्या की जाय। •

अभी तक इनके संबंध मे जो व्याख्याक्रम चलता रहा है उसको वसन्त मत कह सकते हैं। इस मत के अनुसार अश्वनों की सब कथाओं का मृल कथानक एक है. जाड़ों में सूर्य्य की शिक्त का चीए होना और वसन्त में उसका फिर स्वस्थ हो जाना। कुछ कथाएँ इस प्रकार सममायी जा सकती हैं। सूर्य्य बटेर है जिसको शीतकाल रूपी भेड़िया खा जाने वाला था पर वह बचा लिया गया। च्यवन (च्यु धातु का अर्थ है चय होना, घटना) सूर्य्य है जो सिर्द्यों में बुड्डा और शिक्तिहीन हो गया था, वसन्त ने उसे फिर बलवान बना। देया। ऐसे ही कुछ और आख्यानों का अर्थ निकल सकता है। परन्तु भुज्य की कथा का इस प्रकार कोई अर्थ नहीं निकलता। अत्रि सप्तविध्न, रेभ, ऋजाश्व आदि के उपाख्यान उयों के त्यों रह जाते हैं। पुराने और नये टीकाकार इनकी ग्रंथि को सुलमाने में असमर्थ रहे। वर्तिका (बटेरी) के आख्यान का यह भी अर्थ किया जाना है कि सूर्य रूपी भेड़िया उषा रूपी बटेरी को प्रस लेना चाहता है, उसकी रचा की गयी। यदि यह अर्थ मान भी

तिया जाय तब भी सूर्य्य, उषा आदि की सहायता से दूसरे आख्यानीं की कोई न्याख्या नहीं हो पाती ।

तिलक ने दिखलाया है कि अश्वन-सम्बन्धी आख्यानों में तीन बातें ध्यान देने की हैं और इन्ही तीन बातों को अब तक के टीक्नाकार नहीं सममा सके हैं।

पहिली बात तो यह है कि अश्विन अपने क्रपापात्रों को प्रायः अन्धकार या अन्धेपन से बचाते हैं। दीर्घतमा अन्धे थे; च्यवन अन्धे थे; ऋजाश्व अन्धे थे। अत्रि तमस से निकाले गये; मुज्यु जिस जल में पड़े थे वहाँ अनारम्मणे तमिति निराधार (बेपेंदे के) अन्धकार का जिक है। अब वसन्त मृत से यह बात समम मे नहीं आती। जाड़े मे सूर्य्य की शक्ति चीण हो जाती है, प्रकाश भी कम हो जाता है, इस लिये उसे छंगड़ा, काना, रोगी यह सब तो कह सकते है पर अन्धा नहीं कह सकते। अन्धापन तो पूर्ण अन्धकार के ही साथ आता है। यह इन कथाओं में नित्य के दिन रात के मगड़े को ढूढते है, तो भी नहीं बनता। सायंकाल तक बुड्ढा होता होता सूर्य्य रात में अन्धा हो जाता है दूसरे दिन फिर स्वस्थ हो जाता है पर यह बातें चौबीस घंटों में समाप्त हो जाती है। यहां वह बात नहीं है।

यही वह दूसरी बात है जिसकी छोर तिलक ने ध्यान छाछछ किया है। मुज्यु तीन दिन छोर तीन रात तक पानी में पड़े रहे; रेभ को दस रातें छोर नो दिन बिताने पड़े। वसन्त मत के अनुसार रेभ या भुज्यु सूर्य्य का ही नाम है। जाड़ों में सूर्य्य दिच्यायन मार्ग से चलता हुआ मकर रेखा तक जाता है। फिर वहां से उत्तर को लौटता है। पर दिच्या यात्रा के अन्त छोर उत्तर यात्रा के आरम्भ में गित ऐसी धीमी हो जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य वहां कुछ दिनों तक रक जाता है। पञ्चागों में देखिये तो उधर दो तीन दिनों तक दिन मान प्रायः एक ही दिया रहता है। मोचमूलर आदि कुछ पास्रात्य विद्वान कहते हैं कि उन दिनों आरयों का ज्योतिष ज्ञान इतना उन्नत नहीं था कि सूर्य की सूक्ष्म गित को देख सकें। कोई सममता था कि सूर्य तीन

दिन तक टिक जाता है, कोई दस दिन मानता होगा। इसी लिये रेभ दस दिन, भुज्यु तीन ही दिन तक आपन्न रहे। इस उयाख्या के सदोष होने का यही प्रमाण पर्य्याप्त है कि इसके अनुसार यह मानना पड़ेगा कि कुछ लोग दो महीने तक सूर्य्य की गति को नहीं देख पाते थे, नहीं तो दीर्घतमा के आख्यान का कोई अर्थ न होगा। वह तो दसवें युग अर्थात् दसवें मास में वृद्ध हुए थे। परन्तु दो मास तक तो अशिक्तित गंवार भी सूर्य्य का खड़ा होना नहीं मानता। तीन महीने में तो सूर्य्य मकर रेखा से विषुवत रेखा पर आ जाता है। अतः यह मत यहां ठीक लगता नहीं।

तीसरी ध्यान देने की बात यह है कि अश्विनों के साथ जल का संबंध है। वह सिन्धुमातर: हैं अर्थात् समुद्रं उनके लिये माता समान है, वह समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। भुउयु को उन्होने जल में से निकाला है। प्रथम मंडल के ११६ वें सूक्त का ९ वां मंत्र कहता है:

परावतं नासत्यानुदेथामचाबुभं चक्रथुर्जिद्धवारम्। चरनापो न पायनाय राये सहस्राय तृष्यते गोतमस्य॥

( मरुभूमि में ) महनशील यज्ञ करने वाले गोतम की प्यास बुमाने के लिये हे नासत्य, ( अश्विनो ) तुमने दूर से कुआ उनके पास मेजा और उसको इस प्रकार खड़ा किया कि पेदा जगर हो और मुँह नीचे की ओर हो ता कि उससे पानी गिरता रहे ( और गोतम पी सके )।

यही जिह्नवार (नीचे की खोर द्वार वाला) विशेषण उस सप्तबुध्न (सात पेंदेवाले) समुद्र के लिये खाया जिसको ऋक् ८—४०, ५ के खनुसार इन्द्र खौर खग्नि ने खोला खौर जिसके इन्द्र स्वामी हुए। गोतम के प्यासे होने की कथा स्थानान्तर में भी खाती है।

प्रथम मंडल के ८५ वें सूक्त का १० वां मंत्र कहता है कि गोतम की प्यास बुमाने के लिये मेंकतों ने ऊर्ध्व नुनुद्रेवतं—कुए को ऊपर की खोर प्रेरित किया खौर ११ वां मंत्र कहता है कि जिहां नुनुद्रेवतं—कुए को नीचा या टेढ़ा प्रेरित किया। कुँखा वही प्रतीत होता है, चाहे उसे खिश्वनों ने कहीं से खोद कर भेजा हो, चाहे मकतों ने । वह ऊपर डड़

कर श्राया श्रीर फिर जियबार—मुँह नीचे करके - खड़ा हो गया ताकि गोतम श्रपनी प्यास बुक्ता लें। इसी से मिलता जुलता वहण्यलोक का यह वर्णन है:

श्रबुध्ने राजा वरुगो वनस्योर्ध स्तूपं ददते पूतदन्नः । नीचीनाः स्थुरुपरिबुध्न एषामस्मे श्रन्तर्निहिताः केतवः स्युः॥

(現事 १-२४, ७)

शुद्ध बल वाले राजा वरुण ने ऋबुप्त (बिना पेदे वाले ) प्रदेश में रहते हुए तेज के स्तूप को ऊपर की श्रोर धारण किया । इस ऊपर पेंदेवाले (स्तूप) की किरगों जो छिपी हुई हैं नीचे की श्रोर फैली हुई हैं ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि वहण जल के अधिष्ठाता हैं। जल के स्वामी वहण का अधोमुख तेज-स्तूप महतो या अश्वनों के अधोमुख कुएं से कुछ मिलता जुलता सा प्रतीत होता है और अश्वनों के जल के साथ संबंध की ओर भी पृष्टि के साथ संकेत करता है। कुछ भी हो, रेभ और भुज्यु जल से बचाये गये। जल का अर्थ अन्धकार ले लिया जाय और यह माना जाय कि यहाँ सूर्य्य के अधेरे में छिप जाने का वर्णन है तो भी यह समम में नहीं आता कि सूर्य को लगातार तीन अहोरात्र या दस रात और नौ दिन तक अधेरे ने कैसे घेरा। वसन्त ऋतु के पहिले शिशार मे तो पानी बरसने का भी दिन नहीं है। उस समय सूर्य्य को निरन्तर इतने दिनों तक छिपाने वाला कोई अधेरा नहीं होता। अतः इन मतों के अनुसार इन आख्यानों का कोई अर्थ नहीं निकलता।

ऋजाश्व श्रोर श्रित्र सप्तवधी के श्राख्यानों का भी कोई श्रर्थ इन मतों के श्रनुसार नहीं निकलता। ऋजाश्व ने श्रपने पिता की सौ भेड़ें एक वृकी (मादा भेड़िये) को खिला दीं। इसपर उनके पिता ने उन्हें श्रन्धा कर दिया। फिर श्रश्विनों की कृपा से 'उनकी श्राँखे श्रच्छी हो गयीं। यदि भेड़ का श्रर्थ दिन श्रीर वृकी का श्रर्थ रात माना जाय—वेदों में श्रंधेरे के लिये ऐसी उपमा श्रन्यत्र भी श्रायी है—तो श्राख्यान का भावार्थ यह हुआ कि एक सौ एक दिन रातों में परिवर्तित होगये

( वृक्षी के ऋँधेरे पेट में जाकर तद्रूप हो गये )। फलतः ऋजाश्व अर्थात् सूर्य्य श्रंधा होगया श्रर्थात् छिप गया। फिर श्रश्विनो ने उसे दृष्टि प्रदान की श्रर्थात् १०१ दिन के बाद सूर्य्य फिर निकला। इस श्रर्थ मे भी श्रापत्ति यही है कि एक सौ एक दिनों तक लगातार श्रॅंधेरे का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

अत्रि की कथा और भी टेढ़ी है। ऋकु १—११६, ८ के अनुसार अश्वनों ने उन्हें सौ द्वारवाले पोड़ायंत्र गृह से बचाया जिसमे वह फूस की त्राग से जलाये जा रहे थे; ऋक् ६—५०, १० मे वह तमस्— अन्धकार से बचाये गये; और पाँचवें मंडल के ७८ वें सूक्त में वह स्वयं कहते हैं कि उनका उद्धार एक वनस्पति—पेड़ या लकड़ी के बकस—से किया गया। श्रव यदि इन सब श्राख्यानों का अर्थ यह कर छें कि सूर्य्य अधेरे में या रात मे फंस गया और फिर कुछ काल के बाद उसका छुटकारा हुआ, जैसा कि अब तक लोग अर्थ करते रहे हैं, तो दो श्रापत्तियाँ खड़ी होती है। पहिली यह है कि श्रत्रि को सप्तर्वाध्र ( मात हिंजड़ा ) क्यों कहा गया है। रात मे वह अपनी पत्नी से अलग्रहते हैं श्रतः उसके लिये हिजड़े के समान हैं श्रतः यदि उनको विध्र (हिजड़ा) कह दिया जाता तो कुछ उपयुक्तता होती, पर यह सप्त विशेषण क्यों जुड़ा, यह ठीक समभ में नही त्राता। दूसरी त्रापत्ति यह है कि ऋक ५-७८ मे अत्रि जहाँ ऋश्वनों से ऋपने छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ छ: मंत्रों के बाद वह यकायक एक ऐसी बात कह चलते है जिसका वहाँ कोई प्रसंग नहीं है। उनके शब्द यह है:

यथा वातः पुष्करिणीं सिमगयित सर्वतः।
एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दशमास्यः॥
यथा वाद्रो यथा वन यथा समुद्र एजित ।
एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा॥
दश मासाञ्छशयानः कुमारो श्रिधमातिर ।
निरैतु जीवो श्रक्ततो जीवो जीवन्त्या श्रिध ॥

जिस प्रकार वायु कमलों से मुक्त तालाब को चारों श्रोर से हिलाता है, उसी प्रकार तुम्हारा गर्भ हिले श्रीर दस महीने के बाद निकले।

जैसे हवा हिलती है, जैसे वन हिलता है, जैसे समुद्र हिलता है, वैसे ही तू, हे दस महीने वाले (हिल ) और जरायु (भिल्ली ) के साथ बाहर आ।

जो कुमार माता (के गर्भ) में दस महीने रहा है वह अपगी जीवित माता के लिये जीवित और अक्षत बाहर निकले।

इन मंत्रों को गर्भस्नाविणी उपनिषत कहते हैं पर यह चीज अति के उद्धार की कथा के साथ कैसे मिल गयी यह कोई पुराना टीकाकार नहीं बतला सका। सायण कहते हैं कि वह अपनी पत्नी के शोध प्रसव के लिये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो है ही परन्तु हिजड़े को सन्तित कैसी होगी ? और यदि उसकी पत्नो गर्भवती हो भी जाय तो भी वह उस बच्चे की भलाई क्यों चाहने लगा। बधी का अर्थ चमड़े का तस्मा भी होता है। इससे सप्तविष्ठ का अर्थ सात तस्मों से बँधा हुआ भी किया जाता है। पहिले तो इस अर्थ के ठीक होने में सन रेह है क्योंकि अत्रि के इस प्रकार बाँधे जाने का कहीं उल्लेख नहीं है न उनके इस बन्धन से मुक्त किये जाने का कहीं जिक्र मिलता है। फिर यदि यह बात भी मान ली जाय तब भी तो यह गर्भस्नाव की बात इस स्थल पर अप्रा-सिक्नक ही रहती है।

तिलक कहते हैं कि आय्यों के ध्रुविनशस की बात ध्यान में रखने से यह सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। वहाँ सूर्य्य कहीं कहीं एक दिन रात अदृश्य रहता है, कहीं तोन दिनरात, कहीं नौ-दस दिनरात, कहीं सौ दिन-रात। अतः सभी कथाएं घट जाती हैं। अन्तरिच के दिव्य जल के समुद्र में सूर्य्य अपने अदृश्न काल में निमग्न रहता है, उसी में से उसका उद्धार होता है। अदृश्न काल में उसको अन्धा कहना अतु-चित नहीं है। अत्रि की कथा भी सुबोध हो जाती है। सूर्य का ही नाम अत्रि है। सात किरण वाला (सप्तरिम), सात घोड़ों वाला (सप्ताश्व) आदि सूर्य के नाम हैं ही, उसी प्रकार उनको विध्न (हिंजड़े) का रूपक देकर सप्तवध्न कहा है। वह दस महीने तक तो गर्भ में रहता है,

उन दिनों देख पड़ता है, फिर गर्भ से निकलते ही निर्ऋित की गोद में चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। यह ध्रुम्भदेश के उस प्रान्त की बात है जहाँ दस महीने बँजाला और दो महीने अधेरा रहता है। इन बातों की ओर वेद मे कई जगह संकेत मिलता है, यथा:

य ई चकार न सो श्रस्य वेद य ई ददश हिरुगिन्तु तस्मात्। स मातुर्योना परिवीतो श्रन्तर्बहुप्रजानिर्श्वतिमाविवेश।। (श्रक् १—१६४, ३२)

द्यौमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमें साता पृथिवी महीयम् । उत्तानयोश्चम्त्रोयों निरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥ ( ,, — ,,, ३३)

जिसने उसको बनाया [या उत्पन्न किया ] उसको नहीं जानता, जिसने उसको देखा था, उससे वह छिपा हुआ है। माता की कुक्षि से घिरा हुआ, बहुत सन्तान उत्पन्न करके, वह निर्म्भृति को चला गया।

शु मेरा पिता है, मेरा उत्पपत्ति स्थान यहीं है। मूर्नाभि मेरा बन्धु है, पृथिवी मेरी माता है। पिता ने लड़की के गर्भ को दोनों उत्तान चमुत्रों— चौड़े कटोरों के—बीच (पृथिवी श्रौर श्राकाश के बीच में) कुक्षि में भारण किया।

इसका तात्पर्य्य यह निकला कि पृथिवी और आकाश के बीच में जो अन्तरिच है वह माँ की वह कोख है जिसमें सूर्य्य रूपी गर्भ रहता है। गर्भ से निकल कर वह अदृश्य हो जाता है, अतः जो उसे जानते थे वह (अब) नहीं जानते, जो देखते थे वह (अब) नहीं देखते। दूसरी जगह आया है:—

कुमारं माता युवतिः समुद्धं गुहा विभर्ति न ददाति पित्रे । श्रमीकमस्य न मिनुज्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमर्तौ ॥

(ऋक् ५--२,१)

युवती माता श्राहत कुमार को छिपाकर रखती है, पिता को नहीं देती। लोग उसका क्षीयमाण मुँह नहीं देखते किन्तु श्ररमणीक स्थान में सामने रक्खा देखते हैं। सायण ने इस मंत्र के साथ रथ की पहिया से घायल एक राज- कुमार का उपाख्यान दिया है।

श्रस्तु, इन सब बातों में तिलक वही ध्रुवप्रदेश के सूर्य्य के छिप जाने का संकेत पाते हैं। गर्भस्नाविणी उपनिषत् के बारे में वह कहते हैं कि श्रानि रूपी सूर्य्य स्वयं श्रपने प्रसव की बात कर रहे हैं। वह लकड़ी की पेटी में बन्द हैं या श्रन्तरिक्त रूपी मातृकुक्ति में दस महीने तक रहने के बाद श्रर्थात् दस महीने के निरन्तर दिन के बाद श्रव उससे छुटकारा चाहते हैं श्रीर श्रदृश्य होना चाहते हैं।

श्रव यदि दूसरे किन्ही प्रमाणों से श्राय्यों का ध्रवप्रदेश में रहना सिद्ध होता तो तिलक की इन कल्पनाओं में भी कुछ तत्व होता परन्त हम पिछले अध्यायो में देख आये हैं कि वैदिक आय्यों के सप्तसिन्धव के कहीं बाहर रहने का प्रमाण नहीं मिलता। अश्वनों की कथाओं के लिये भी इतनी दूर जाना अनावश्यक है। पहिले तो रेभ श्रीर मुज्य की कथाएं ऐतिहासिक भी हो सकतो हैं। किसो का समुद्र में तीन दिन रात या नौ दिन रात तक पड़े रहना और फिर छुटकारा पा जाना कोई श्रसम्भव बात नहीं है। प्रत्येक श्राख्यान का दूसरा श्रर्थ ढंढना जब-र्दस्ती है। परन्तु यदि निरुक्ति करनी ही हो तो सप्तसिन्धव से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के तत्कालीन चारों ओर के समुद्र श्रीर यहाँ की तत्कालीन वर्षी सारा ऋर्थ समका सकती है। कई दिनों तक बादल का घिरा रहना और फिर सूर्य्य का निकल आना यहां होता ही रहा होगा। हम पहिले देख चुके हैं कि वर्षा का पूरा मान एक सौ दिन का था। इन्ही दिनों में रात्रिसत्र होते थे, शंबर के गढ तोड़े जाते थे। यही बात ऋजाश्व की एक सौ एक भेड़ों वाली कथा में कही गयी है। श्रित्र सप्तविध्र की कथा भी इसी वातावरण्में समम्त में त्राती है। सच तो यह है कि वह यहाँ ध्रुवप्रदेश से अच्छा घटती है। ध्रुवप्रदेश में लगातार दस महीने का दिन कहीं नहीं होता। इस दस महीने मे सवेरा श्रीर संध्या भी अन्तर्गत है। चार महीने तक यदि लगातार दिन रहा तो प्रातःकाल और सार्यकाल में तो सूर्य्य का प्रकाश पूरा नहीं रहता। सूर्य्य इस काल में छगड़ा और रोगी भी कहला सकता है। बीच में कुछ चौबीस घंटे के भी श्रहोरात्र होते हैं, जब सूर्य्य कुछ काल के लिये श्रंधा भी हो जाता है। नीचे उतर कर, जैसे सप्तसिन्धव में, प्रति दिन सूर्य्य का रात्रि में श्रदर्शन होता है। दस महीने का सूर्य दो महीने तक घोर वर्षा में प्रायः श्रलक्ष्य हो जाता है।

अत्रिकी कथा का अर्थ वर्षा में ही ठीक बैठता है। तिलक की व्याख्या में एक दोष है। यदि यह माना जाय कि अत्रि रूपी सुर्य्य दस महीने चमक कर अब गर्भ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका तात्पर्व्य यह होगा कि निर्ऋति में चला जाना, श्रदृश्य हो जाना, श्रंधेरे से विर जाना, सूर्य्य को अभीष्ट था। परन्तु अंधेरे में पड़ना तो सूर्य के लिये वेदों में बन्धन बताया गया है जिससे इन्द्र उनका उद्घार किया करते थे। फिर यहाँ वह अपने बन्धन को ही अपनी मुक्ति कैसे कहते हैं ? वर्षापरक टीका मे यह दोष नही आता । दस महीने तक वर्षा की प्रतीचा की गयी है। गड्यों ने, या उनके पदचिन्हानुसारी मनुष्यों ने, गवामयनम् किया है; दशग्वो का दस महीने यज्ञ हुआ है। बादल आये है परन्तु उन्होंने सूर्व्य को घेर कर कैद कर रक्खा है। सौ द्वार का पीड़ागृह है, इन द्वारों मे से सूर्य्य की किरणें कुछ कुछ कभी कभी निकल आती हैं। उमस है, गर्मी है, तुष ( भूसे की आग ) की तपन है, जिसमे ताप होती है पर ज्वाला नहीं फूटती। ऐसे समय अत्रि रूपी सूर्य्य यह प्रार्थना करता है कि हे श्रश्विनो, जिस वर्षा के लिये दस महीने से प्रतीचा हो रही है, जो वर्षा दस महीने से गर्भ में है, उसे गर्भ से निकालो, वृष्टि करात्रो। वृष्टि होने से वह घर या लकड़ी का वकस जिसमें सूर्य्ध बन्द हो गये है श्राप से श्राप टूट जायगा, बादल का चय हो जायगा, सूर्य्य अर्थात् अत्रि का छटकारा हो जायगा। यही गर्भ-स्नाविणी उपनिषत् की प्रासिक्षकता है।

अश्वनों ने जो विधिमती (हिजड़े की पत्नी) को हिरएयहस्त नाम का लड़का दिया वह भी सरल है। वेदों में उषा कहीं सूर्य्य की पत्नी कहो गयी हैं, कहीं माता। पत्नी रूप से वह रात्रि में या वर्षा के अधेरे आ०२६ में अपने पित से दूर पड़ जाती है अतः उसका पित उसके लिये विश्व-तुल्य है। परन्तु अश्वनों की कृपा से उसकी पुत्र मिलता है। यह पुत्र भी सूर्य्य ही है। उषा की गोद में सूर्य्य उदय होता है। लड़के को जो हिरएयहस्त (सोने के हाथ वाला) नाम दिया गया है यह, नाम सूर्य्य का ही है। ऋक् ६—५०,८ में सिवता (सूर्य्य) को हिरएयपाणि (सोने के हाथ वाला) कहा है। पाणि और हस्त शब्द सूर्य्य की सुनहरी किरणों के लिये ही आये हैं।

गोतम का आख्यान भी यहीं घट सकता था। गोतम रूपी सूर्यं प्यासे थे। गोतम का अर्थ हुआ प्रकाशमय। अश्विन एक कुंआ कहीं से उठा लाये। उसका पेंदा ऊपर था और मुँह नीचे। उससे पानी गिरा। गोतम की प्यास बुक्त गयी। तात्पर्यं यह है कि अश्विनों की छुपा से बादल छा गये। उनसे जल गिरा। लोगों को प्यास बुक्त गयी, ठएडक फैल गयी।

सारांश यह है कि अश्विनों से सम्बन्ध रखने वाले आख्यानों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि आर्थ्य लोग कभी ध्रुवप्रदेश में रहते थे।

#### उन्नीसवां ऋध्याय

### वैदिक आख्यान

#### (ग) सूर्य का पहिया और विष्णु के तीन पद

वेदों मे इन्द्र प्रायः सर्वेत्र ही सुर्य्य के मित्र के रूप में दिखलाये गये हैं। वह वृत्र आदि असुरो को मार कर सूर्य्य की रचा करते हैं। परन्तु एक त्राख्यान इसके विरुद्ध मिलता है। उसमे ऐसा कहा गया है कि इन्द्र ने सूर्य्य के रथ का पहिया चुरा लिया। यों तो कहीं सूर्य्य के रथ को सात पहियो वाला भी कहा है परन्तु प्रायः उसमें एक पहिया होने का ही वर्णन मिलता है। अधिक से अधिक दो पहियों के होने का संकेत है। अब यदि दो पहियों में से एक निकाल दिया जाय तो रथ की गति तो बिगड़ जायगी । वह चलेगा पर छुड़कता हुआ, बहुत धीरे और श्रनिश्चित चाल से। यदि एक ही पहिया हो श्रीर वह निकाल लिया जाय तब तो रथ खड़ा हो जायगा। ऋतः इन्द्र ने सुर्ध्य को यदि रोक नहीं दिया तो उसकी चाल धीरो तो कर ही दी। ऐसा इन्द्र ने क्यों किया ? यह कहा गया है कि सूर्य्य के पहिये से इन्द्र ने असुरों को मारा। ऋक ४-३०, ४ में कहा है मुवाय इन्द्र सुर्य्यम् — इन्द्र ने सूर्य्य को चुराया। यहाँ सूर्य्य का अर्थ भाष्यकारों ने सूर्य्यचक्र अर्थात् सूर्य्य के रथ का पहिया ही किया है। यह चोरी कब और क्यो हुई उसका वर्णन यह है:

तं कुत्सेनाभि शुष्णाभिन्द्राशुषं युध्य कुयवं गविष्टौ । दश प्रिपत्वे श्रध सूर्य्यस्य सुषाय चक्रमविवे रपांसि ॥ (ऋक ६—३१,३)

हे इन्द्र, गउत्रों के लिये लड़ाई में तुम ऋशुष श्रीर कुयव शुष्ण के साथ कुत्स की श्रोर से लड़ा। तुमने सूर्य का पहिया 'दश प्रिक्वि' चुराया है श्रीर श्रापदाश्रों का विनाश किया है।

इस मंत्र की व्याख्या में अशुष और कुयव को पृथक् भी ले सकते हैं। उस दशा में कुरस के शुष्ण, अशुष और कुयव तीन विरोधी हुए। अन्यथा अशुष और कुयव शुष्ण के विशेषण माने जा सकते हैं। अशुष का अर्थ है बलवान्, सर्वभाहो और कुयव का अर्थ है बेतों में खड़े अल का शत्रु। शुष्णका तो कई जगह जिल आया है। इसका अर्थ सर्वत्र सूखा— वृष्टिका अभाव—लिया गया है। अब रही बात दशप्रपित्वे की। सायण ने इसका अर्थ ठीक नहीं किया है। उन्होंने दश का अर्थ किया है डंस लिया, काट लिया और प्रित्वे का अर्थ किया है लड़ाई में। अर्थात् इन्द्र ने लड़ाई मे शुष्ण को काट खाया, मार डाला। परन्तु प्रित्वे शब्द वेद में, अन्यत्र भी आया है। स्वयं सायण ने वहाँ दूसरा अर्थ किया है, जैसे,

मम त्वा सूर उदिते यम म यन्दिने दिवः । मम प्रपित्वे श्रपिशर्वरे वरावा स्तोमासो श्रपृत्सत ॥ (ऋ०८—१,२९)

यहां प्रिपत्वे उदिते और मध्यन्दिने के साथ श्राया है और इन तीनों का अर्थ किया गया है 'अन्त में', 'आदि में', श्रीर 'मध्य में'। दूसरी जगहों में भी प्रिपत्वे का अर्थ 'अन्त में' होता है। अतः दश प्रिपत्वे का अर्थ होना चाहिये दस के अन्त में। इस वाक्य का कोई ताल्पर्य उनकी समम्म में नहीं श्राया इसीलिये सायण ने तोड़फोड़कर दश और प्रिपत्वे को अलग किया और प्रिपत्वे का अर्थ युद्ध में किया। अब तिलक के अनुसार तो इस मंत्र का अर्थ यह हुआ कि इन्द्र ने शुष्णा आदि असुरों के विरुद्ध कुत्स की सहायता की और सूर्य्य के पिहये को चुराकर दस महीने के अन्त में आपदाओं को दूर किया। चूकि कहीं कहीं सूर्य्य की पिहया और कहीं कहीं सूर्य्य का उल्लेख है अतः यह कह सकते हैं कि इन्द्र ने सूर्य्य को चुरा लिया अर्थात् अदृश्य कर दिया। यह दस महीने के अन्त में सूर्य्य का अदृश्य होना ध्रुवप्रदेश में ही हो सकता है।

परन्तु इस अर्थ में दो एक दोष है। माना कि सूर्य दस महीने में

छुप्त हो गया पर इससे गुष्ण कैसे मरा ? क्या ध्रुवप्रदेश में दो महीने की रात में फसल होती है ? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यव-फसल-को धूप भी चाहिये। फिर जब सूर्य्य का लोप हो गया तो क्रयव नहीं मर सकता। उन दिनों वर्षा भी नहीं होगी, ग्रुष्ण भी जीता जागता रहेगा, तब लोगों की आपदाएं कैसे दूर होंगी ? प्रु इसका दसरा अर्थ यह किया जा सकता है कि दस महीने तक सूखा पड़ा था, फसल बिगड़ रही थी, लोग कष्ट में थे। इस दशा में इन्द्र ने सूर्य्य के रथ को चुराया या सुर्य्य को (बादलों से ढककर) श्रदृश्य कर दिया। इस प्रकार शुब्ण मारा गया, सूखा दूर हुआ, लोगों की आपदा दूर हुई। इस न्याख्या की पुष्टि इस बात से भी होती है कि दशम मण्डल के ४३ वें सूक्त के ५ वें मंत्र मे कहा है संनर्ग मघना सूर्य जयत् - इन्द्र ने संवर्ग-वृष्टि को रोकनेवाले-सूर्य्य को जीता। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि शुष्ण से जो लड़ाई हुई थी वह गविष्ट-गउओं के लिये-थी। गो का अर्थ जलधारा प्रसिद्ध है। यह अर्थ यहाँ घटता है। तिलक के अनुसार टीका करने से न तो यह अर्थ घट सकता है न गो का प्रकाश अर्थ घट राकता है क्योंकि सूर्य्य के अदृश्य हो जाने पर प्रकाश मिलने के स्थान में छप्त हो जायगा।

विष्णु के तीन पदों की कथा पुराणप्रसिद्ध है। असुरराज बिल ने इन्द्र से स्वर्ग का राज्य छीन लिया था। बिल की दानवीरता प्रसिद्ध थी। विष्णु उनके यहां बौने ब्राह्मण के रूप में आये और उनसे तीन पद भूमि मांगी। बिल ने देना स्वीकार किया। विष्णु ने दो पांव में भूलोंक और खुलोक नाप लिया। तीसरे पांव में बिल को अपना शरीर देना पड़ा। फलतः वह पाताल में जा बसे और इन्द्र को फिर अपना राज्य मिल गया। विष्णु ने यह वामन रूप इन्द्र की सहायता करने के लिये धारण किया था।

यह पौराणिक कथा एक वैदिक आख्यान का विस्तारित संस्करण है। वह आख्यान इस प्रकार है: विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो त्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ (ऋक् १—२२,१९)

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दघे पदम् । समूढ़मस्य पांसुरे ॥ (ऋक १—२२, १७)

त्रीिक्ष पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा श्रदाभ्यः। श्रतो धर्माणि धारयन्।। (ऋक् १—२२, १८)

विष्णु के कम्मों को देखो जिनके द्वारा यजमानादि वर्तो का अनुष्ठान करते हैं। विष्णु इन्द्र के योग्य सखा हैं॥ इस (सारे जगत पर) विष्णु चले। (उन्होंने) त्रिधा पांव रक्खा। उनके धूल से भरे पाँव से (यह सारा जगत्) ढक गया। अजेय, (जगत के) रक्षक विष्णु तीन पर चले, धम्मों को धारण करते हुए।

विष्णु के इन्द्रसखा होने के कई उदाहरण आये हैं। गडओं के उदार में तथा आसरों से लड़ने में उन्होंने बराबर इन्द्र का साथ दिया है। उन्होंने यह तीन पाँव भी इन्द्र के ही कहने से रक्खे, क्रयोंकि ऋक ४—१८, ११ कहता है:

श्रथात्रवीद्वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्त्सखे विष्णो वितरं विक्रमस्व।

त्रथ वृत्र को मारते हुए इन्द्र ने कहा, हे सखे विष्णु, बड़े बड़े पांव रक्खो। वितरं विक्रमस्य का राब्दार्थ यही है। यहां क्रमस्य जो क्रिया पद आया है वह भी ऊपर के मंत्रों के विचक्रमे का सजातीय है। परन्तु सायण ने भाष्य में 'बड़े पराक्रमी हो', ऐसा अर्थ किया है। अस्तु, पर यह तीनों पद कहां रक्खे गये ? एक मत तो यह है कि विष्णु ने पृथिवी, अन्तरित्त और आकाश में पांव रक्खा; एक दूसरा मत है कि पहिला पांव समारोहण ( उदयाचल ) में, दूसरा मध्य आकाश ( विष्णुपद ) में और तीसरा गयशिरस ( अस्ताचल ) में रक्खा गया। सीसरा मत यह है कि विष्णु पृथिवी पर अग्नि रूप से, अन्तरित्त में वासु रूप से और आकाश में सूर्य रूप से वर्तमान हैं। इन सब मतों में यह ध्विन निकलती है कि विष्णु सूर्य का ही नाम है। पुराणों में भी विष्णु की गणना बारह आदित्यों में है। अब देखना यह है कि विष्णु रूपी सूर्य

का यह पदसङ्चार प्रति दिन होता था या साल में एक बार। ऋंक १—१५५, ६ में कहा है—

चतुर्भिःसाक नवति च नामभिश्वकं न वृत्तं व्यतीरवीविपत्।

इसमें निष्णु के एक चक्र घुमाने की बात कही गयी है पर उस चक्र की बनावट को कई प्रकार से सममा जा सकता है। सायण कहते हैं कि ' चत्रिः साकं नवति च नामिः' का अर्थ है चौरानवे नामों वाला श्रीर चौरानवे की संख्या यों पूरी करते हैं: १ संवत्सर, २ श्रयन, ५ ऋत, १२ मास, २४ पत्त, ३० ऋहोरात्र, ८ याम (पहर), १२ राशि । तिलक कहते हैं कि इसका ऋधी है 'चार नाम,वाले नब्बे घोड़ों वाला' अर्थात् ३६० घोड़ों वाला। यो तो दोनों प्रकार से वर्ष और उसके विभागों का ही बोध होता है और विष्णु का सूर्य्य से अभेद पुष्ट होता है परन्तु सायण के किये हुए ऋर्थ मे खीचातानी ऋधिक प्रतीत होती है। किसी प्रकार नौरानते की संख्या ला देना दूसरी बात है पर उन दिनों तो राशियो की अपेना नन्त्रो का अधिक व्यवहार होता था। उनकी संख्या २७ का अन्तर्भाव क्यों नही हुआ ? अस्तु, उभयतः यह बात निकली कि विष्णु ने वर्ष रूपो चक्र को घुमाया। यदि इससे यह मान लिया जाय कि यह वर्णन उनके संक्रमण का ही है तो यह मानना होगा कि उनका पदसंचार भी साल में एक बार होता था। तब एक बात यह भी निश्चित ही है कि एक पांव तो उस जगह और उस समय पड़ा होगा जहां और जब इन्द्र को असुरों से लड़ाई हुई। यह लड़ाई तिलक के अनुसार भूमंडल के नीचे उस प्रदेश में हुई थी जहां सूर्ध्य ध्रव प्रदेश से ऋदश्य होकर छिप जाता है। वहां ऋंधेरे का स्थान था। श्रतः विष्णु का तीसरा पांत्र वहां पड़ा। यह तीसरा पांत्र था श्रर्थात् वर्ष का तीसरा भाग था। दो पांव अर्थात् आठ महीने ऊपर पड़े, एक पांत अर्थात् चार महीने पृथिवी के नीचे। यह ध्रवप्रदेश का आठ महीने का दिन और चार महीने की रात हो गयी। तिलक अपने इस मत की पुष्टि इस बात में भी पाते हैं कि पुराणों के अनुसार विष्णु चार महीनों तक चोरसागर में शेषशय्या पर सोते हैं। वृत्र को वेदों में श्राह-सर्प-कहा भी है।

यदि यह बात दूसरे प्रमाणों से सिद्ध होती कि वृत्र और इन्द्र का युद्ध पृथ्वी से नीचे कहों हुआ था तो निस्सन्देह यह आख्यान भी उसी बात की पृष्टि करता पर हम देख चुके हैं कि यह लड़ाई वर्षा में हुई। अतः यही मानना ठीक जंचता है कि तीसरा पांव वर्षा में पड़ा। विष्णु का जो शयन पुराणों में बतलाया गया है वह तो वर्षा के चातुर्मास्य में होता है। कार्तिक की प्रवोधिनी एकादशी को वह उठ बैठते हैं। तिलक कहते हैं कि पहिले यह शयन हेमन्त में होता था, फिर पीछे से जब आर्य्य लोग ध्रुवप्रदेश।से सप्तसिन्धव में आये तो उनको देशकाल के अनुसार अपने काल विभाग को बदलना पड़ा और उनके उत्सवों और धार्मिक पर्वों का समय भी बदल गया। इसी प्रकार विष्णु-शयन हेमन्त से हटकर वर्षा में और उनका प्रवोध वसन्त से शरत में चला आया। सम्भव है यह बात ठीक हो पर किसी पुष्ट प्रमाण के अभाव में मैं इसे मानने में असमर्थ हूं।

विष्णु का एक नाम शिपिविष्ट है। यह नाम कुस्सितार्थ—निन्दास्मक—माना जाता है। यास्क ने इसको अच्छा अर्थ देने का प्रयत्न
किया परन्तु भाषा में व्यवहार ज्यों का त्यों रह गया। इसका अर्थ
किया जाता है शेप इव निनेष्टित:—पुरुष की गुप्त इन्द्रिय की मौति ढका
हुआ। विष्णु का सूर्य्य से अभेद मानकर इसकी व्याख्या की जाती है
अप्रतिपवरिम:—जिसकी किरणें साफ न हों। यह कहना अनावश्यक
है कि यह अर्थ प्रवपदेश के छिपे सूर्य्य के लिये भी लग सकता है और
वर्षा में बादलों से घिरे हुए सूर्य्य के लिये भी। पर वर्षा के अस्फुट—
आधे प्रकट आधे छिपे—सूर्य्य के लिये कुछ अधिक ठीक जँचता है
क्योंकि ध्रुवप्रदेशों में सूर्य्य ढका नहीं प्रत्युत अविद्यमान रहता है।

तिलक को कई पौरािएक कथाओं में भी वैदिक आख्यानो की ध्विन और फलतः ध्रुविनवास की भीनी स्मृति मिलती है। शंकर के पुत्र कुमार (स्कन्द) का माता के गर्भ के बाहर जन्म लेना, अलग फेंका रहना, फिर बड़े होने पर अधुरों के विरुद्ध

देवसेना का नायकत्व करना, रावर्ण का दशरीर्ष और राम के पिता का दशरथ होना, यह तथा कई अन्य कथाएं उनका ध्यान उसी ओर खीचती हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि बहुत सी पौराणिक कथाएं वैदिक आख्यानों को बढ़ा घटाकर बनी हैं और इनमें आय्यों की सैकड़ों पीढ़ियों की स्मृतियां यथासम्भव सुरिक्त हैं। पुराणों के सम्बन्ध में खोज का विशाल ज्ञेत्र प्राय अछ्ता पड़ा है। सम्भव है एक दिन उनसे तिलक के मत की या किसी अन्य मत की पुष्टि हो जाय पर् अब तक जो सामग्री प्राप्य है वह तो हमको सप्तसिन्धव से बाहर जाने की अनुमति नहीं देती। जब वैदिक उपाख्यान ही ध्रुवप्रदेश में आर्य निवास का समर्थन करते नहीं प्रतीत होते तो पौराणिक कथाओं के अर्थ को तोड़ मरोड़ करना व्यर्थ है।

## बीसवां ऋध्याय

#### दूसरे देशों की प्राचीन गाथात्रों से प्रमाग्

यद्यपि वैदिक आय्यों के आदिम निवास का पता हम उनके मूल प्रंथ वेद में ही दूदते हैं और जो कोई मत इस विषय में हमारे सामने आता है उसको वेदों की ही कसौटी पर कसते हैं फिर भी और जहाँ कहीं इस सम्बन्ध में कोई संकेत मिलता हो उसकी ओर से आँख नहीं बंद कर सकते। पारिसयों और वैदिक आय्यों का तो ऐसा संबंध था कि अवेस्ता में मिलने वाले प्रमाणों का विशेष महत्त्व है। पिछले अध्यायों में वैदिक आख्यानों के साथ साथ हमने अवेस्ता मे के भी कई आख्यानों को मिलाया है। वहीं कथाएं हैं, वहीं नाम हैं, हाँ देव का अधुर और अधुर का देव हो गया है। यह कथाएं उस समय की संस्यित्याँ हैं जब आर्थ उपजाति की यह दोनों शाखाएं एक साथ रहती थीं। मैं इस प्रकार की एक और कथा दूँगा जो कुछ अंशों में गउओं के उद्धार की कथा से मिलती है। तिलक ने इसको प्रमाण के रूप में पेश भी किया है।

अपीष और तिश्ज्य की लड़ाई बुरुकश समुद्र में हुई। वेंदिदाद के २१ वें फर्गर्द में बुरुकश का वर्णन है। जिस प्रकार वेदों में जल और प्रकाश का गिहरा संबंध माना गया है यहाँ तक कि एक ही गो शब्द का दोनों के लिये प्रयोग होता है वैसे ही अवेस्ता में भी प्रकाश और जल का एक ही स्रोत माना गया है। जल को आह्वान करके ४ थे मन्त्र में कहा गया है: "चूंकि बुरुकश समुद्र जलों का भएडार (एकत्र होने की जगह) है, तुम उठो, अन्तरिच्न मार्ग (वायु मार्ग) से ऊपर जाओ और पृथिवी पर नीचे उतरों और अन्तरिच्न मार्ग से ऊपर जाओ। उठो और बढ़ते चलो, तुम, जिसके उदय और वृद्धि में अहुरमज्द ने अन्तरिच्न मार्भ बनाया"। चंकि प्रकाश और जल

का संबंध है और पृथिवी पर प्रकाश सूर्य्य, चन्द्र और तारों से आता है इसलिये यह मन्त्र तीन बार पढा जाता है और जल का आह्वान बारी बारी सूर्य्य, चन्द्र और तारों के साथ किया जाता है। तिलक इस मंत्र मे अपने उस मत की पुष्टि पाते हैं कि आर्य्य लोग पृथिवी के चारों ओर दिव्य जलधारात्रों का ऋस्तित्व मानते थे। पारसी लोग किस्रो ऐसी बात को मानते हों या न हों पर इस मन्त्र से तो किसी दिव्य जल वाले समुद्र का पता नहीं चलता। इसमें वही इन्द्र और वृत्र की लड़ाई की कथा है और यह लड़ाई बादलों के बीच में हुई है। वुरुकश वहीं प्रतीत होता है। जलों का नीचे से ऊपर जाना ऋौर ऊपर से नीचे ऋाना सामान्य भौतिक दृग्विषय है, इसको सममने के लिये दिव्य जलों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भौतिक जल और बादल का प्रसंग है, इस बात की पृष्टि इसी फर्गर्द के ररे मंत्र से होती है। वह इस प्रकार है: "हे पवित्र जरशुश्त्र, इस प्रकार कहो 'त्रात्रो, ऐ बादलो, चले आस्रो, स्त्राकाश मे वायु में से, पृथिवी पर, हजारो बूँदों के द्वारा, लाखों बूंदों के द्वारा।" यहाँ प्रत्यत्त ही बादलो से जल गिरने की बात है। जब बुरुकश जलों का भण्डार था तो वह भो मेघ हुआ और अधुरों श्रौर देवों का संप्राम यही बादलों में ही हुआ होगा। श्रवेस्ता के श्रव-सार अल्बुर्ज या हरबर्जेंती नाम का एक पहाड़ पृथ्वी के चारों स्रोर है। हमारे यहाँ भी लोग उदयाचल और अस्ताचल नाम के पहाड़ों का जिक करते हैं। तिलक जिन दूसरे प्रमाणों को पेश करते हैं वह भी मेरी समक में उनके मत को पृष्ट नहीं करते। फ्रवशियो (पितरों) के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्होंने ऋंब्रिमैन्यू की दृष्टता को नष्ट किया जिससे न तो जल का बहुना बंद हुआ न त्रोषधियों का बहुना बंद हुआ। यहाँ भी किसो दिव्य जल के बहाव की कल्पना करना अनाव-श्यक है : पौथों के बढ़ने की बात से तो और भी भौतिक जल का बोध होता है। वेन्दिराद के ५वें और ८वे फर्गर्द मे अन्त्येष्टि करने का विधान बतलाया गया है। जरशुरत्र पूछते हैं कि यदि हवा चल रही हो या बर्फ पड़ रही हो या पानी बरस रहा हो श्रीर उस समय कोई मर जाय तो क्या किया जाय। ५वें फर्गर्द में यह प्रश्न इस प्रकार है: " हे भौतिक जगत के स्रष्टा, पवित्रात्मन, यदि गर्मी बीत चुकी हो श्रीर जाड़ा श्रा गया हो, तो मदद के उपासक क्या करें ?" ८वें में प्रश्न का रूप यह है: 'हे भौतिक जगत् के स्रष्टा, पवित्रात्मन्, यदि मज्द के किसी उपासक के घर में एक कत्ता या मतुष्य मर जाय श्रीर उस समय पानी बरस रहा हो या बरफ पड़ रही हो या हवा वह रही हो या अंधेरा छाने वाला हो जिसमें मनुष्य श्रीर पशु मार्ग भूल जाते हैं, तो मज्द के उपासक क्या करें ?" श्रहरमञ्द ने उत्तर दिया: "प्रत्येक घर में, घरों के प्रत्येक समृह में, मुद्दीं के लिये तीन छोटे घर बनाने चाहियें।" जरथुरत्र ने पूछा: "हे भौतिक जगत् के स्रष्टा, पिवत्रात्मन् , मुद्दों के यह घर कितने बड़े हों ?" श्रहरमद्भर ने उत्तर दिया "धर्म के श्रतुसार मुर्दे के घर इतने बड़े होने चाहियें कि यदि वह पुरुष ( मृतपुरुष, जीवितावस्था में ) खड़ा हो श्रौर अपने हाथ पाँव फैलाये तो उसके सिर या हाथ या पाँव में चोट न लगे। और उस मृत शरीर को वहीं पड़े रहने देना चाहिये हो रात, तीन रात या एक महीने तक, जब तक कि चिड़ियां उड़ने लगें, पौधे डगने लगें, जल बहने लगे और वायु पृथिवी पर से जल को सुखा दे।" इसके बाद शव को समाधिस्थल पर ले जाने का आदेश है। अब तिलक का कहना है कि शव को एक रात, तीन रात या एक महीने तक बन्द रखना ध्रवप्रदेश की स्मृति है जहाँ सूर्य्य कभी-कभी एक दिन के लिये श्रीर कभी इससे भी श्रधिक समय के लिये श्रदृश्य हो जाता है। सुमे यह बात नहीं जँचती। यहाँ उन सभी अवस्थाओं के लिये विधान है जो सम्भवतः लोगों पर आ सकती थीं। आँधी चलना, पानी बरसना, बरक पड़ना, रात का ऋँघेरा छा जाना, यह सभी बातें सप्तसिन्धव और ईरान दोनों देशों में हो सकती थीं। इनमें से कोई विपत्ति तो कुछ घंटों में ही दल जाने वाली है, इसीलिये एक रात का विधान है परन्त गहिरी से गहिरी वर्षा और घोर से घोर तुषारपात में भी एक महीने या इससे श्रिधिक काल तक श्रिधेरा छाये रहने और श्राना जाना बन्द रहने की सम्भावना नहीं हो सकती। इसीलिये एक महीने की बात कही गयी है।

थिद ध्रुवप्रदेश के लिये विधि बनायी गयी होती तो चार पाँच महीने तक का प्रवन्ध होता। हवा के द्वारा पानी का सुखाया जाना, चिड़ियों का उड़ना, पौधों का उगना यह सब बातें भी या तो वर्षा से संबंध रखती हैं या ध्रुवप्रदेश के नीचे के देशों की सिंदियों से। जिन दिनों तिलक के अनुसार आर्थ लोग ध्रुवप्रदेश में रहते थे उन दिनों तो वहाँ चिरवसन्त था। इस बारहमासी वसन्त में पौधों का उगना या चिड़ियों का उड़ना कभी काहे को बन्द होता होगा, चाहे सूर्य्य के दर्शन हो या न हों। आज जब कि वहाँ कड़ी सर्दी पड़ती है और चारों ओर वर्ष जमी रहती है तब भी जो चिड़ियाँ उत्तर दिन्ता के ध्रुवप्रदेशों में पायी जाती हैं वह जाड़ों के महीनों में बराबर सोती नहीं रहती।

अतः यह प्रमाण तो पर्ग्याप्त नहीं हैं। इनसे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि आग्यों का मूलस्थान कहीं ध्रुवप्रदेश में था परन्तु इस बात को हमने अस्वीकार नहीं किया है कि सप्तसिन्धव छोड़ने के बाद प्रवासी आग्यों की एक शाखा छुछ काल के लिये स्थात् ध्रुवप्रदेश में रही हो। जब वह प्रदेश बसने के योग्य नहीं रह गया तो यह लोग घूमते किरते ईरान पहुँचे होंगे। इसका यह तालर्ग्य भी नहीं है कि ईरान में रहने वाले सभी आर्ग्य ऐर्ग्यन बीजों में रहने वालों के ही वंशज हैं। सम्भव है भारत छोड़कर एक शाखा सोधे ईरान पहुँची हो, दूसरी चक्कर काटकर आयी हो। ऐसा इतिहास भी मिलता है कि ईरान में प्रचलित धम्में का संस्कार उन मग पुरोहितों के द्वारा हुआ जो वहाँ उत्तर पश्चिम से सासानी नरेशों के समय मे आये। उस समय भी ईरान का धम्में उसी ढंग का था पर न तो उसका कम्मेंकांड ठीक था, न दार्शनिक विचारों का छुछ ठीक रूप था, न उपासनाविधि सुन्यवस्थित थी।

मग अपने साथ धर्म का परिष्ठत रूप लाये और वही ईरान में राजाश्रय पाकर चल गया। ईरान की प्रचलित भाषा पहलवी थी जो आजकल की ईरानी या फारसी का पूर्वरूप थी। मग अपने साथ जो भाषा लाये वह जेन्द थी। जेन्द, पहलवी, संस्कृत सभी एकही कुटुम्ब की भाषाएं हैं पर जेन्द संस्कृत के अधिक निकट है। इससे यह अनु- मान होता है कि मगों के हाथों अवस्ता को आयर उपजाति को उस शाखा के संस्मरण मिले जो ध्रुवप्रदेश में प्रवास कर चुकी थी।

पारिसयों के अतिरिक्त अन्य लोगों की पुरानी गाथाओं में कई बातें ऐसी हैं जो वैदिक आख्यानों से मिलती जुजती हैं। यूनानियो में प्रभात को इस्रॉस ( उपस् ) कहते थे। लेट लोंगों में उसे दिएवोदुक्ते (दिवो दुहिता) कहते थे और वेदों की भाँति इस शब्द का बहुबचन में भी प्रयोग होता था। यूनानियों तथा श्रायरलैंड वालों में ऐसी कथाएं हैं जिनमें एक ही स्त्री के लिये दो व्यक्ति लड़ते हैं और दोनो छ: छ: महीने के लिये उसके शरीर के भोक्ता होते हैं। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कभी छः महीने तक दिन और छः महीने तक रात होती थी। यूनानी ऐसा मानते थे कि हेलिर्झीस (सूर्य) के साथ ३५० बैल और ३५० भेड़ें थीं। इस का तात्पर्ये यह निकाला जाता है कि कभी वह लोग ३५० दिनों का वर्ष मानते थे। श्रायरलैएड का एक श्राख्यान है कि कॉड्डोबर को फेडेल्म नाम की एक धुन्दर कन्या थी, जिस के एक से एक कमनीय नौ शरीर थे। कुकुलेन एक अवतारी पुरुष थे। वह पश्चिम की ओर से आक्रमण करने वाले शत्रु का सामना करने के लिये आगे बढ़े परन्तु सायंकाल के समय एक गुप्त स्थान को चले गये जहाँ फेडेल्म पहिले ही पहुँच गयी थी। उसने वहाँ एक स्नान कुएड तैयार कर रक्खा था। इसमें नहाने से कुकुलेन भावी युद्ध में विजयी होने के योग्य हो गये। यूनानियों में ऐथिनी एक देवकन्या थी। उसके भी नौ शरीर थे। तिलक को इस नौ-वाली संख्या में वही कारण देख पड़ते हैं जो नवग्वों से नौ महीनों तक यज्ञ कराते थे, ऋर्थात् किसी समय नौ महीने का दिन होता था। रूस की एक कथा है कि एक समय एक बूढ़ा बूढी रहते थे। उनके तोन लड़के थे। दो तो समभादार थे पर तीसरा जिसका नाम श्राइवन था पागल सा था। जिस देश में श्राइवन रहता था वहाँ कभी दिन न होता था। बराबर रात रहती थी। यह एक साँप की करनी थी। ब्राइवन ने इस साँप को मार डाला। तब वहाँ बारह सिर वाला एक सर्प आगया। बाइवन ने उसको भी मार डाला और सिरों को नष्ट कर डाला। तत्काल हो सर्वत्र उँजाला हो गया। यह कथा सूर्य्य संबंधी प्रतीत होती है। तीन भाइयों में से एक के प्रदेश में ऋधेरा होने से साल, के तिहाई भाग ऋथीत् चार महीने ऋधेरा और शेष आठ महीनों में उँजाला होने की ओर संकेत है। यह ऋधेरा करने वाला सॉप वही वृत्र है जिसे वेद और ऋवेस्ता में ऋहि कहा है। एक दूसरो इसी कथा में कॉरचाइ नाम का एक दानव, जिसके शरीर में केवल हिंडुयाँ थीं, एक राजकुमारी को अपने महल में उठा ले जाता है। यह महल पृथ्वी के नीचे था। एक राजकुमार उसे छुड़ाने के लिये निकलता है। सात वर्ष के बाद उसे सफलता मिलती है। यहाँ भी सात महीने के दिन का कुछ संस्मरण मिलता। सा प्रतीत होता है।

ऐसी ही श्रीर भी बहुत सी कथाएं हैं जिनमें सूर्य का छिप जाना, बर्फ का पड़ना, अधेरे का छाना रूपक बाँधकर दिखलाया गया है। इनमें तीन, सात, नौ आदि संख्यात्रों के आते ही तिलक का ध्यान उन वैदिक मंत्रों की श्रोर जाता है जिनमें यह संख्याएं श्राती हैं। वह इन सब बातों को मिलाकर यह परिणाम निकालते हैं कि किसी समय इन सब लोगो के पूर्वज ध्रवप्रदेश में एक साथ रहते थे। मेरी समभ में यह प्रमाण पर्य्यात नहीं हैं। यूरोप, विशेषतः उत्तरी यूरोप, के लोग सर्दी से परिचित थे, उनके देशों में बर्फ पड़ती ही थी। नारवे के उत्तरी भाग से तो ध्वप्रदेश के कुछ दिग्वषय देखे भी जा सकते थे। यूरोप के अन्य उत्तरीय देशों से भी कोई कोई साहसी व्यक्ति उत्तर की ओर यात्रा करते थे और उनके विचित्र अनुभवों की कहानी विकृत रूप में फैलती थी। कई पुश्तों की अनुश्रुति उसके रूप में और भी उलट फेर कर देती थी। परन्तु कुछ थोड़े से ऊपरी साम्य मात्र से यह श्रानुमान नहीं किया जा सकता कि इन लोगों का यह अनुभव वैदिक आध्यों का भी अनुभव था। ऐसे अनुमान में कैसी भूल हो सकती है वह इसी एक बात से प्रकट होती है कि ऐसी ही कथाएं फिनलैएड वालों में भी प्रचलित थीं। स्वयं तिलक ने ही इस बात का जिक किया है। अब इससे तो यही मानना पड़ेगा कि फिन और वैदिक आर्य एक ही वंश

की दो शाखा थे ख्रौर कभी एक ही साथ ध्रुवप्रदेश में रहते थे। पर यह अनुमान निराधार है क्योंकि यह सर्वमान्य है कि फिन लोग तुर्कों ख्रौर चीनियों की भांति मंगोल हैं। उत्तरी यूरोप वालों को ध्रुवप्रदेश का थोड़ा सा प्रत्यच ज्ञान है ख्रौर ख़ँधेरे उँजाले के दृश्य तो वर्षा ख्रौर हिमपात तथा ध्रुवराति में कुछ कुछ एक से ही होते हैं, इसीलिये कथाओं में कुछ कुछ समता है।

# इक्रीसवां अध्याय

## महें जोदरो श्रीर हरप्पा के खंडहरों का सन्देश

जो लोग भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को स्वीकार नहीं करते उनका एक बहुत बड़ा तर्क यह है कि इस देश में बहुत पुराने स्मारक नहीं मिलते। न तो मूर्तियाँ मिलती है, न मन्दिर मिलते हैं, न प्रासादों के भग्नावशेष मिलते है, न नगरों के खंडहर मिलते है। जो कुछ मिलता है वह मौर्य्यकाल का, जिसको लगभग २२०० वर्ष हुए। इसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता था कि यहाँ की नदियाँ अपनी धारा बद-लती रहती है और शतिवर्ष नयी मिट्टी डालती रहती हैं. और यहाँ की गर्मी और वर्षा ईट पत्थर की वस्तुओं को बहुत दिनों तक रहने नहीं देते। यह कारण अंशतः ठीक हैं पर ऐसी ही परिस्थित अन्यत्र भी है. फिर भी मिश्र और इराक़ में ४००० से ६००० वर्ष तक की पुरानी चीजें मिली हैं। फिर भारत में ही २०००-२२०० वर्ष के पहिले का कुछ क्यों नहीं मिलता ? इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि मौर्य काल की कला प्रौढ़ है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन कारीगरों के हाथों उन चीजों का निर्माण हुआ था वह नौसिखुए न थे वरन उनके पीछे सहस्रों वर्ष का अनुभव था। भारत में पुरानी चीजों मिलतीं ही नहीं, इससे पारचात्य विद्वानों ने यह निर्घारित किया कि भारतीयों ने यह विद्या ईरानियों से सीखी।

यह आरोप अच्छा न लगता हो पर इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं था और भारतीयों को यह लाब्छन स्वीकार करना ही पड़ता था कि उनकी कला बहुत प्राचीन नहीं है। अकस्मात् ही इस लाब्छन का परिहार हो गया। सिन्ध के लारकाना जिले में महेजोदरों नाम की एक जगह है। इसका अर्थ है मुद्दों का टीला। यहाँ कई ऊँचे ऊँचे टीले थे जिनमें बौद्ध अवशेष थे। सं०१९७८ में श्री बैनर्जी इन अवशेषों की आ०१८ खुदाई कर रहे थे। एकाएक उनको कुछ ऐसी चीजे मिलीं जो बौद्धकाल से बहुत पुरानी थीं। फिर तो १९७९ से १९८४ तक वहाँ खुदाई हुई। भूगर्भ में से एक के नीचे एक सात बस्तियाँ निकली। सम्भवतः अभी नीचे एकाध तह और मिलेगी।

सबसे नीचे एक नगर मिला है। इसमें ईट के पक्के घर हैं, अच्छी सड़कें हैं, पानी निकलने के लिये नीचे नालियाँ बनी है। मन्दिर हैं, मूर्तियाँ हैं। बहुत से मुहरें भी मिली हैं। इनपर लोगों के नाम खुदे हैं। इनसे दस्तावेजों और दूसरे काग्रजों पर मुहर किया जाता था। इसी प्रकार की चीजे उत्तरी सिंध में हरप्पा में, जो मुल्तान जिले में है, मिली हैं।

यहाँ महेजोदरो श्रीर हरप्पा की खुदाई श्रीर उसके फलस्वरूप जो वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं उनका वर्णन करने की श्रावश्यकता नहीं है। जिन लोगो को इस विषय में रस हो उन्हें मारशल की सचित्र पुस्तकों को देखना चािंदें। इतना ही कहना पर्य्याप्त हैं कि महेजोद्द्रों की कला बड़े ऊंचे कोटि की है। इस विषय के विशेषज्ञों का कहना है कि यह चीजों ४५०० से ५५०० वर्ष पुरानी है। श्रतः इनके द्वारा भारतीय कला का इतिहास कम से कम तीन हजार वर्ष श्रीर पुराना हो जाता है। मैंने 'कम से कम ' इसिलये कहा है कि महेंजोदरों की कला की प्रौढ़ता इस बात की साक्षी है कि उसके भी पीछे कम से कम पाँच सी वर्ष का श्राव्याया।

सिन्ध के जलवायु में उस समय से आज बहुत परिवर्तन हो गया है। भौगोलिक रूप भी बदल गया है। महेंजोदरो इस समय समुद्र से ९५ कोस दूर है पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वह समुद्र तट पर था। धीरे धीरे सिन्धु ने मिट्टी डाल कर इतना समुद्र पाट दिया है। हरप्पा महेजोदरों से लगभग १९० कोस उत्तर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहिले यहाँ बहुत बड़ी नदी बहती थी। आजकल मुल्तान में वर्षा बहुत कम होती थी, पर आज से दो-ढाई सौ वर्ष पहिले बहुत वर्षा होती थी। आज से लगभग चार सौ वर्ष पहिले तक सिन्ध में बड़ी मेह- रान नाम की नदी सिन्धु के प्रायः बराबर बराबर बहती थी। श्रब यह बहुत छोटी नदी हो गयी है। सतलज जो श्राजकल व्यास में गिरती है पहिले इसी में गिरती थी। इसकी एक शाखा हकरा सूख ही गयी है। इन सब बातों से श्रनुमान होता है कि जिन दिनो महेजोदरो और हरप्पा श्राबाद थे, उन दिनों यह प्रान्त श्राज की भांति महप्राय न था।

इस खुदाई से यह बात तो सिद्ध हो गयी कि यदि सारे भारत में नहीं तो कम से कम सिन्धु नदी के िकनारे बसे हुए इस प्रान्त में तो खाज से पॉच हजार वर्ष पहिले भी बड़े बड़े नगर बसे थे, पक्के घर होते थे, कला का विकास हो चुका था। उन दिनों भी यहाँ का प्रभाव दूसरे प्रदेशों पर पड़ता ही होगा क्यों कि यहाँ के लोगों का व्यापारिक संबंध तो दूसरे प्रदेशों से रहा ही होगा। खतः यह अनुमान निराधार न होगा कि खाज से ४०००-४५०० वर्ष पहिले इस प्रकार की कला और वास्तु-विद्या दूसरे प्रान्तों से भी थोड़ी बहुत फैल चुकी होगी। इस प्रकार मौर्य काल और उसके बाद की कला का पितृत्व खोजने हमको ईरान जाने की खावश्यकता नहीं है, वह भारत में ही मिल जाता है।

परन्तु महेजोदरों की खोज ने एक और विलच्च बात दिखलायी। हैरान के पश्चिम दजला और फरात निद्यों के, जिनकों अंप्रेजी नक्र्सों में टाइमिस और यूफ्रेटीज लिखा जाता है, अन्तेवेंद का प्रान्त सभ्यता के हितहास में एक विशेष महत्त्व का स्थान रखता है। हजारों वर्ष तक यहाँ बलवान राष्ट्र रहे हैं जिनकी कीर्तियाँ आज भी खंडहरों के रूप में मिलती हैं। किसी समय यूरोपवाले ऐसा मानते थे कि सभ्यता का विकास सबसे पहिले मिश्र में हुआ पर आज यह पात प्रायः सर्वमान्य हो गयी है कि हराक के इस प्रदेश में उसकी नींव मिश्र से भी पहिले पड़ी थी। यहाँ की सब्से पुरानी सभ्यता वह है जिसे सुमेर-अक्काद की सभ्यता कहते हैं। इसके बाद चैल्डिया, फिर बैबिलन का काल आता है। इसी समय यहूदी भी रंगमंच पर आये और उनसे इस देश की सांस्कृतिक सम्पत्ति का प्रसाद यूरोपवालों को मिला। पृथिवी के इति-हास का यह बड़ा ही रोचक और शिचापद श्रंश है। वह राष्ट्र छप्न हो

गये, उनकी बोली आज कही सुनायी नहीं पड़ती परन्तु उनके आवि-क्कार, उनके विचार आज भी हैं और उस संस्कृति और सभ्यता के काविच्छेच अंग है जिससे सारा सभ्य जगत् लाभ उठा रहा है।

मैंने ऊपर कहा है कि इस प्रदेश की छुप सभ्यताओं में समेर-श्रकाद सबसे परानी थी। यह श्राज से ६००० वर्ष पुरानी बतलायी जानी है। इसके दो केन्द्र थे। एक तो श्रकाद और दसरा उससे दिलाए शमीर ( या समेर )। पीछे से यह दोनो नगर या राज एक हो गये। इनके भग्नावशेष आजकल खोदे गये है और इनकी उत्क्रष्ट कला का. जो सैकडों वर्षों से उन्नति की उस सीमा तक पहुँची होगी, परिचय देते हैं। अब जो विलच्च जात देखने में आयी वह यह है कि महेजोदरों में जिस सभ्यता का परिचय मिलता है वह उसी ढंग की है जैसी कि समेर को सभ्यता थी । मकानो की बनावट का ढंग वही है, मर्तियाँ वैसी ही हैं. महरों पर तथा दसरी जगह उसी प्रकार के श्रक्तर खुदे हैं, दोनों जगहों की भाषा एक हो है और कई व्यक्तियों के नाम भी दोनों जगहों में भिलते हैं। इतना गहिरा साम्य है कि इस बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि हम दोनो जगहों में एक ही सभ्यता और संस्कृति के प्रदर्शन देख रहे हैं। मूर्तियों के आकार से यह लोग तूरानी अर्थात मंगोल उपजाति की शाखा से प्रतीत होते हैं।इनकी भाषा का ठीक ठीक स्वरूप क्या था यह नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों का अनुमान है कि वह द्राविड थी परना कुछ दूसरे विद्वान उसे संस्कृत से मिलती जुलती मानते हैं।

भारतीय संस्कृति से भी कई दावें मिलती जुलती है पर कुछ बातों . में बड़ा अन्तर भी है। इनके एक उपास्य इन्दुरु (वैदिक इन्द्र ?) थे। इनके दूसरे उपास्य सूर्य्य थे। उनका नाम शममू था। सूर्य को यह लोग मछली से उपमा देते थे। कभी कभी सूर्य को शु-सा—परदार मछली—और कभी बि-इ-एश—बड़ी मछली—कहते थे। इसके साथ न—मनुष्य—जोड़ने से वि-इ-एश-न—महा-नर-मत्स्य—बनता है। इस देव को जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें आधा शरीर मनुष्य का है।

श्राधा ,मञ्जली का, या त्रागे का भाग मनुष्य का, पीठ मञ्जली की। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि यह बि-इ-एश-न विष्णु का ही रूपा-न्तर है। यह भी याद रहना चाहिये कि विष्णु सूर्य्य का एक नाम है और विष्णु का पहिला अवतार आधा मनुष्य आधा मछली के रूप में हुआ था। महेंजोदरो तथा सुमेर में एक देवी की मूर्तियाँ बहुतु मिलती हैं। इनको मातृदेवी का नाम दिया गया है। इनके अतिरिक्त शिव की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। वेदो में इन्द्र, वरुण, विष्णु, सूर्य्य त्रादि के नाम श्राते हैं, उनको यज्ञभाग दिये जाते है परन्तु मंदिर श्रीर मूर्ति का पता नहीं चलता । परन्तु महेजोदरो मे जो मूर्तियाँ मिली है वह कई बातों में आज कल जैसी हैं। शिव की मूर्ति योगी की मुद्रा में है। तीन मुख हैं, सिंहासन के ऊपर नासाय ध्यान लगाये सिद्धासन से बैंठे हैं। गले में बहुत सी मालाएँ पड़ी हैं, हाथो मे भी कई त्राभूषण या माला पहिने हुए हैं। शिव का नाम पशुपति भी है। स्यात इसी लिये मूर्ति के चारों श्रोर चार पशु हैं : हाथी, व्याव, महिष श्रौर गैंडा। सिंहासन के नीचे दो हिरण हैं। मस्तक के ऊपर दो सींगें बनी हुई हैं। सम्भवतः इन्होंने ही आगे चल कर त्रिशूल का रूप धारण किया। श्रव तक इससे प्राचीन प्रतिमा भारत में नहीं मिली है। इस मूर्ति के सिवाय कई शिवलिंग भी पाये गये हैं। वृष की भी बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं, यद्यपि यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि वृष और शिव में कोई संबंध था या नहीं।

परन्तु सादृश्य यहीं समाप्त नहीं होवा, कई विद्वानों के मत मे इससे कहीं आगे जाता है। वेदों मे कई ऐसे शब्द हैं जिनका कुछ ठीक अर्थ नहीं लगता। जर्भरी, तुर्फरी, इसके उदाहरण है। इन विद्वानों की सम्मित है कि हम इन शब्दों का अर्थ लगाने में इसलिये असमर्थ होते हैं कि हम भारत के बाहर दृष्टि नहीं डालना चाहते। यह शब्द इराक की निद्यों, पहाड़ों और नगरों के प्राचीन नाम हैं। इसी प्रकार जिन नरेशों के नाम वेदों मे आये है उनमें से कई भारत में शासन नहीं करते थे वरन तत्कालीन इराक के राजा थे। इनके नाम अब भी इराक में प्राप्त

पत्थरों, इंटों और मूर्तियो पर खुदे मिलते हैं। यदि आय्यों की एक शाखा भारत में थी तो उसी समय दूसरी शाखा इराक़ में थी। दोनों में सम्पर्क था, इसलिये वेदों में दोनों का इतिहास है। जिन विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया है उनमे एक भारतीय, अध्यापक प्राण्ताथ विद्यान लंकार, भी हैं।

दूसरे लोगो का, और इनमें ही वह सब भारतीय हैं जो बिना किसी प्रमाण ढुंढ़ने का कष्ट उठाये यह माने बैठे हैं कि प्राचीन भारत सभ्यता और संस्कृति मे जगद्गुरु था, यह मत है कि यह सादृश्य कोई आर्चर्य की बात नहीं है। इराक के लोगो ने भारत से ही तो सभ्यता सीखी थी। हमारे देश के चक्रवर्तियों ने समय समय पर सारी पृथ्वी को जीता था। इराक में भी आर्थ्य गये ही होगे और वहाँ राज भी किया होगा। इसलिये वहाँ भारतीय ढग के चिन्ह मिलने ही चाहियें। ऐसा माना जा सकता है कि महेजोदरों से ही वह लोग गये होंगे जिन्होंने सुमेर, अकाद, चैल्डिया आदि को बसाया। इसीलिये वहाँ सिन्ध प्रदेश की छाप अधिक देख पड़ती है। महेजोदरों का समय वैदिक काल के पीछे का है अतः स्पष्ट ही यह सभ्यता वैदिक आर्थ सभ्यता का एक विकसित रूप है।

एक तीसरा पद्म भी है जो इसका ठीक उलटा है। इसके मुख्य प्रव-तंक डाक्टर वैडेल हैं। इसके अनुसार सुमेरिनवासी ही प्राचीन आर्थ्य थे और सुमेर की सभ्यता ही प्राचीन आर्थ्य सभ्यता थी। सुमेरवालों की एक शाखा ने सिन्ध प्रान्त को जीतकर महेजोदरो बसाया और बाद में उसकी धाराएं सप्तिस्धव और उसके पीछे भारत के कोने कोने में पहुँचीं। दूसरी लहर पश्चिम की ओर गयी। उसने यूरोप बसाया। इस मत की पुष्टि में वह कई प्रमाण पेश करते हैं। उन सब पर यहाँ विस्तृत विचार करना अनावश्यक है परस्तु उनका स्वरूप तो देखना ही चाहिये।

वैद्धेल कहते हैं कि वेदों में कई जगह सिन्धुप्रदेश खीर वहाँ के रहने-वालों की खोर संकेत है। जैसे, मरुतों के द्वारा सिन्धु की रचा का कई जगह उल्लेख है। उनका कहना है कि यह मस्त् वस्तुतः सुमेरियों की वह शाखा है जो इराक में ऐमेराइत नाम से प्रसिद्ध हुई। चित्रिय वह लोग थे जो सिकन्दर के समय तक सिन्ध के आस पास के प्रदेश में खत्ती नाम से और प्राचीन काल में इराक में हत्ती या हित्ती (हिट्टाइट) कहलाते थे। इन हत्तियों में नासत्यो — अश्वनों — को पूजा नस्साति नाम से होती थी और यह लोग मित्रावरुण को भी पूजते थे। सुमेरियों की ऐसी मुहरें मिली हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि इन लोगों में पुरोहित को बरगु कहते थे। वैडेल की राय में प्रसिद्ध पुरोहित म्युवंश का नाम इसी बरगु से निकला है। इसी प्रकार कण्ड नामक बरम का भी पता चलता है। बरम का अर्थ था विद्वान। इसका तात्पर्य यह निकाला जाता है कि यह बरम ही ब्राह्मण शब्द का पूर्वरूप है। इन्होंने कई राजवंशों तथा तत्कालीन प्रमुख पुरुषों की वंशाविलयाँ उनकी मुहरों से निकाली हैं और उनको पुराणों में दी हुई तथा वेदों से निर्गत वंशाविलयों से मिलाकर दोनों की समता दिखलायी है। उदाहरण के लिये यह तालिका लीजिये:—



इसमे श्रन्तिम नाम नहीं मिलता। इसी प्रकार गाधिवंश की भी वंशाविल तैयार हुई है। इस वंश को सुमेरिश्रन में गुदिश्र वंश कहते थे:—



हम दीर्घतमा ऋषि की कथा पहिले दे आये हैं। जब वह नदी में डाल दिये गये तो बहते-बहते अंग देश जा निकले। वहाँ के राजा ने उनको जल मे से निकाला। उसको लड़का नथा। उसने उनसे कहा कि आप मेरी पत्नी मे पुत्र उत्पन्न करें। उन्होंने स्वीकार कर लिया। परन्तु रानी ने उनके पास आप न जाकर उषित् नाम की एक दासी मेज दी। ऋषि सर्वज्ञ थे। इस छल को जान गये पर उन्होंने अपने तपोबल से उस दासो को पित्र करके ऋषिपत्नी बनाया। उससे उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम औषिज कित्वान् रक्खा गया। यही अंग का युवराज हुआ। यह लड़का भी ऋषि हुआ। इन्द्र ने प्रसन्न होकर इसको बुचया नाम की एक सुन्दर स्नी प्रदान की। यह कथा वेद में भी दी है:

त्रपदा त्रभीं महते वचस्यवे वाचीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते (ऋक् १—५१, १३)

हे इन्द्र, तुमने बुड्ढे, स्तुति करने वाले, सोमरस निकालने वाले, किसवान् को युवति वृचया दी।

श्रव महेजोदरों में एक मुहर मिली है जो उरिक (या उन्हिक ) की रहने वाली दासी उशिज की है। वृचया का नाम वृच, वृक, उरिक, डरिच, डरिकि, उऋचि, इनमें से किसी भी जगह की रहने वाली खी को दिया जा सकता है। जो कथा ऊपर दी गयी है उसके अनुसार वृचया कित्रान् की पत्नी थी श्रीर दासी उषित् उनकी माता थी। सम्भव है हजारो वर्ष के इतिहास में कुछ भूल पड़ गयी हो और वृचया ही डिषत नाम की दासी रही हो। जो कुछ हो 'उरिकि की रहने वाली दासी डिषज' और 'दासी डिषत' तथा 'ब्रचया' के नामी में बहुत साहश्य है।

इतने संकेत ही पर्य्याप्त है। इतना और कह देना आवश्यक है कि वैदेल का यह मत विशेषज्ञों में सर्वमान्य नहीं है। कई लोग इन महरों पर खदे नामों को दसरे प्रकार से पढ़ते हैं । उदाहरण के लिये पहली तालिका को ही लीजिये:-

| वेडेल के श्राुसार | दूसरे विशेषकों के अनुसार |
|-------------------|--------------------------|
| <b>डरुश्र</b> श्  | <b>उर निना</b>           |
| • मद्गल           | श्रकुरगत्त               |
| विश्रशनिद         | इश्रसतुम •               |
| एने तर्षि         | एन लि तर्जि              |

फिर भी जितना सादृश्य निर्विवाद है उतना ही विचारग्रीय है। अभी इसके संबंध में कोई बात निश्चय के साथ नहीं कही जा सकती। न हम यही ठीक ठीक कह सकते हैं कि सिन्ध से लोग जाकर इराक में बसे, न इसी का कोई पृष्ट प्रमाण है कि समेर से कुछ लोगों ने भारत मे उपनिवेश बसाया। वैदिक सभ्यता और महेजोद्रो की सभ्यता का क्या संबंध है यह भी अनिश्चित है। यों तो वेदों में नगरों और क़िलों का भी जिक्र आता है परन्त वैदिक आर्चों की सभ्यता कृषिप्रधान ही प्रतीत होती है। महेजोद्रो जैसे सुव्यवस्थित नगरो का पता नहीं चलता। इससे यह कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता प्राचीन है श्रीर महेंजोदरो काल से कम से कम चार पाँच हजार वर्ष परानी है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और बड़े बड़े नगर बसने लगे। यह हो सकता है पर इसको मानने मे दो तीन बड़ी अड़चनें पड़ती हैं। वेदों में

सोना, चांदी ताँबा के साथ साथ लोहे का बराबर उल्लेख है। वैदिक आर्य लोहे से काम लेते थे। परन्तु महेजोदरों में और घातु मिलते हैं, लोहा नहीं मिलता। वैदिक आर्य शक्ष तो चलाते ही थे, अपने श्रीरों की रचा के लिये कवच भी पहिनते थे। परन्तु महेजोदरों या सुमेर में कवच का कोई पता नहीं चलता। यदि इस सभ्यता का विकास वैदिक सभ्यता से हुआ होता तो यह असम्भव था कि यह लोग ऐसी उपयोगी चीजों को भूल जाते। वैदिक उपासना में यज्ञों का ही मुख्य स्थान है पर इनके मन्दिरों में उपयुक्त यज्ञकुराड या वेदियां नहीं मिलतीं। वेदों में गऊ का महत्त्व है, इनके यहां वृष को प्राधान्य है। यह समम में नहीं आता कि यह बातें कैसे हुई। हम यह भी देखते हैं कि वैदिक आय्यों के वंशजों में आज भी गऊ का वही, वरन् उससे भी ऊँचा, स्थान है। महेंजोदरों के निवासी घोड़े से भी अपरिचत प्रतीत होते हैं।

यह मानने में भी कठिनाई है कि सुमेरिश्चन सभ्यता से वैदिक सभ्यता निकली। पहिले तो नगरों में केन्द्रीभूत ज्यापारअधान सभ्यता शामों में केन्द्रीभृत कृषिप्रधान सभ्यता में कैसे बदल गयी, यह श्रारचर्थ्य की बात है। सुमेरिश्चन सभ्यता में लिखने का प्रचार है पर वेदों में लिखने का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। यह भी सन्देह-जनक है। उन सब देव देवियों श्रीर उनके मन्दिरों को छोड़ कर यहा-यागादि का प्रचार होना भी समक में नहीं श्राता।

बात यह है कि यदि यह खोज जारी रही तो इससे न केवल भारत या पश्चिमी एशिया वरन समस्त मानव सभ्यता के इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ने वाला है। सम्भवतः बहुत से विचार जो छाज रूढ़ियों की भाँति पकड़े जाते हैं छोड़ने होंगे। कोई छाश्चर्य्य की बात न होगी यदि छाय्यों के छादि निवास के प्रश्न को निक्टाने में भी सहायता मिले। पर छभी तक जो सामश्री मिली है वह छपर्य्याप्त है। जो खुदे हुए लेख मिले हैं उनका क्या छार्थ है, इस संबंध में सब विद्वानों का मत एक नहीं है। छतः उनके सहारे छटकल लगाना छामक होगा।

# बाईसवां ऋध्याय

#### ्र श्रार्थ्य संस्कृति का भारत के बाहर प्रभाव

श्राजकल संस्कृति श्रीर सभ्यता नाम लेने से उस संस्कृति श्रीर सभ्यता का बोध होता है जिसका सम्बन्ध पाश्चात्य यूरोप श्रीर श्रमें रिका के संयुक्त राज से हैं। यही देश सभ्यता के रचक पोषक माने जाते हैं, यही श्रपने को जगद्गुरु मानकर दूसरे लोगों को सभ्य श्रीर संस्कृत बनाने का दम भरते हैं। यदि इनपर कोई विपत्ति श्राती है तो कहा जाता है कि पृथिवीतल से सभ्यता श्रीर संस्कृति का ही लोप होने जा रहा है।

इस सभ्यता का उद्गम यूनान और तत्पश्चात् रोम से हुआ, इसलिये यह स्वाभाविक है कि यूरोपनिवासी यूनान और रोमवालों का
अपने को चिरऋणी मानें। पर इतना तो वह प्रत्यच्च देखते हैं कि इन
देशों की सभ्यता पर कुछ और देशों का प्रभाव पड़ा था। इन देशों में
पहिला स्थान मिश्र का है। मिश्र का कई हजार वर्षों का इतिहास प्रायः
अविच्छित्र रूप से मिलता है। उसके खँडहर आज भी उसकी पुरानी
संस्कृति का साक्ष्य दे रहे हैं। उसकी सभ्यता यूनान से बहुत पुरानी
थी। पाश्चात्य विद्वान ऐसा मानते रहे हैं कि इस पृथिवी पर सभ्यता
का उदय पहिले पहिला नील के किनारे मिश्र में ही हुआ।

कुछ थोड़ा सा उपकार फिनीशियन लोगों का भी माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह लोग पहिले ईरान मे, फिर शाम में, फिर उत्तरी अफीका में आ बसे पर जहाँ रहे समुद्र के किनारे ही रहे। यह लोग दूर दूर तक समुद्र यात्रा करते थे। ऐसा माना जाता है कि यूरोप ही नहीं प्रत्युत मिश्र को भी इन्होने कई बातो में सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। इनके अतिरिक्त यूरोपवाले यूरोप के बाहर के दो ही राष्ट्रों को सचमुच जानते हैं या यों कि हये कि दो का ही प्रभाव यूरोप पर थोड़ा बहुत
मानते हैं। पिहले तो यहूदी है। इन्होंने ही यूरोप को ईसाई धर्मा दिया
है क्योंकि ईसा जन्मना यहूदी थे। दूसरे ईरानी थे। इनकी मिश्रियों,
यहूदियों, तथा इराक़ के दूसरे प्रान्त वालों से कई बार लड़ाइयाँ हुईं,
दो दो बार इन्होंने यूनान पर आक्रमण किया, फिर सिकन्दर ने ईरान
को जीता। इस प्रकार ईरान का अपने पश्चिम के देशों से सैकड़ों वर्षों
तक सम्पर्क रहा और एक का दूसरे पर बराबर प्रभाव पड़ता रहा।

एशिया महाद्वीप के दो और देशों, चीन और भारत, को भी अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है। पश्चिमी एशिया के लोग इनके नामो से तो परिचित थे पर अभी तक पाश्चात्य विद्वानों की यही धारणा रही है कि इनका प्रभाव दूसरे देशो पर बहुत कम पड़ा है। भारत से निकलकर बौद्ध धर्म ने समस्त पृथिवी को प्रभावित किया है पर यह बहुत पीछे की बात है।

सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में भारत को कोई विशेष महत्त्व का स्थान नहीं दिया गया। इसके कई कारण हैं पर इनमें से मुख्य कारण यह है कि भारत का अपने पिरवमी पड़ोसियों से राजनीतिक संबंध नहीं के बराबर था। ईरानी, यहूदी, यूनानी, मिश्री, इराक के दूसरे राज्यों के रहने वाले, जैसे सुमेरी, चैल्डी, हित्ती आदि, आये दिन एक दूसरे से लड़ते और सन्धि करते रहते थे। एक का राज दूसरे पर होता था, एक की सेना दूसरे के देश में जाती थी, एक के सेनापितयों और नरेशों के नाम दूसरे के इतिहास में जगह पाते थे। भारत सबसे अलग था। गुप्त साम्राज्य के समय मे तो भारत की सीमा मध्य एशिया तक पहुँचायी गयी पर इसके पिहले किसी भी योद्धा का ध्यान भारत के बाहर नहीं गया। जो महत्वाकांची राजा हुआ, उसने भारत के विभिन्न प्रान्तों के नरेशों को हराया, अश्वमेध या राजसूय यहा किया, चक्रवर्ती कहलाया। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यहा के पिहले अर्जुन आदि सारी पृथिवी जीत लाये थे। उन्होंने चाहे जो किया हो पर महाभारत में सम्मिलित होने वाले नरेश सब भारत के भीतर के ही थे। यह स्मर्ण रखना चाहिये कि मुरालो के समय तक अफराा-निस्तान भारत का श्रङ्क माना जाता था। भारत जैसे देश में चक्रवर्ती बनना स्यात् इतना समय और इतनी शक्ति ले लेता था कि इस काम को पूरा करके लोग थक जाते थे। जो कुछ हो यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी भारतीय नरेश की बुद्धि में पश्चिम की छोर दिग्विजय करने की बात न समायी। शको और हुएो ने भारत पर आक्रमए करके राज्य स्थापित किये, ईरान वालो ने पश्चिमी भारत के एक बड़े भाग पर क़ब्जा करके अपने चत्रप नियुक्त किये। यह चत्रप पीछे से स्वतंत्र नरेश हो गये। सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमी भारत के एक भाग को अपने साम्राज्य मे मिला लिया, हर्ष-वर्धन की मृत्यु के बाद एक छोटा सा चीनी आक्रमण भी हुआ परन्तु भारतीयो को भारत के बाहर जाकर आक्रमण करने की, चीन, ईरान, इराक़, यून्यन में श्राधिपत्य स्थापित करने की, कभी प्रवृत्ति न हुई। इसका कारण साविकता न थी। आपस में तो लड़ते ही रहते थे। इस श्रलग श्रलग रहने का यह परिगाम हुआ कि बौद्ध देशों मे धर्मप्रचा-रक अशोक की भले ही ख्याति हो परन्तु तत्कालीन इतिहास न तो किसी पराक्रमी भारतीय नरेश को जानता है न भारतीयों की वीरता श्रीर युद्धकौराल से परिचित है। इसी से यह धारणा पड़ गयी कि भारत का अपने बाहर की सभ्यता के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर, यूरोपियन विद्वानो ने ऋपने को यह भी समभा लिया था कि भारतीय सभ्यता का इतिहास ३५००-४००० वर्ष के भीतर का है। ऐसी दशा में वह उन प्राचीन सभ्यतात्रों को, जो उससे कहीं पुरानी थीं, प्रभावित कर भी नहीं सकता था।

यह तो दुर्भाग्य से सत्य ही है कि बाहर वालों से भारतीयों का राजनीतिक संबंध बहुत कम रहा। जो रहा भी वह रक्तात्मक था। जब बाहर वाले हमारे सिर पर घहरा ही पड़ते थे तो हम अपने को बचाने का प्रयास करते थे, स्वयं हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे। परन्तु अब ऐतिहासिक सामग्री बहुत मिली है। उसने हमको मिश्रियों और यहूदियों से भी पुराने राष्ट्रों का पता बताया है और इतिहास को कई हजार वर्ष पीछे ले गयो है। आठ हजार वर्ष पुराने अवशेष यह संकेत करते हैं कि उनके पहिले कई हजार वर्षों तक कला की उन्नित होती रही थी।

यह सामग्री एक दूसरी बात का भी प्रमाण देती है। उस प्राचीन काल मे भारत इन देशों से सर्वथा अलग नहीं था। भारतीय नरेशों ने जाकर वहाँ अपना शासन स्थापित न किया हो परन्तु भारत का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा था, यह बात स्पष्ट है। भारतीयों की तो यह धारणा है कि किसी समय भारत से ही सारी प्रथिवी ने सभ्यता सीखी। इसका कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु में संचेप में कुछ बातों का दिग्दर्शन कराना आवश्यक समभता हूं जिनसे तत्कालीन जगत् पर जो आर्थ छाप थी उसका कुछ पता चल सके। इस पुस्तक के मूल विषय से इसका भी संबंध है।

इराक की सबसे प्राचीन सभ्यता तो श्रक्काद सुमेर की थी। उसके साथ वैदिक सभ्यता के संबंध के विषय में कौन कौन से मत हैं इसका उल्लेख हम पिछले श्रध्याय में कर चुके हैं। इस संबंध में हॉल के एंशेएट हिस्टरों श्राव दि नियर ईस्ट से दास के ऋग्वेदिक इरिडया में उद्भृत यह बात विचारणीय है कि (उनकी मूर्तियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सुमेरिश्चन लोग दिच्या भारत के निवासियों से मिलते जुलते थे श्रीर सम्भवतः भारत से ही वहाँ गये थे। सुमेर पहुँ-चने के पहिले ही उनकी संस्कृति बहुत कुछ उन्नति कर चुकी थी।

सुमेर के बाद उस प्रदेश मे चैल्डिया—बैबिलोनिया का जोर बढ़ा। इन लोगों का भारत से, विशेषतः दिच्च भारत से, व्यापारी संबंध था, इसके तो कई प्रमाण मिलते हैं। एक छः हजार वर्ष पुराने खँडहर मे भारतीय साल लकड़ी का एक दुकड़ा मिला है। यह लकड़ी दिच्चण भारत के सिवाय कही और होती ही नहीं। पर उत्तरी भारत से भी संबंध था, इसके भी प्रमाण हैं। उनकी भाषा में मलमल को सिन्धु

कहते थे । यह शब्द बतलाता है कि वह लोग रुई का बना कपड़ा सिन्धु के किनारे से मंगाते थे। उन लोगों मे एक प्रकार की एक तौल थी. जिसे मना कहते थे। यह शब्द ऋग्वेद में भी इसी अर्थ में आता है। इनके देवों में सबसे बड़ा स्थान अन का था। कुछ लोगों का मत है कि यह शब्द अहिहन (इन्द्र) का अपभ्रंश है। यह बात हो या न हो, यह लोग अन को असुर या अस्तुर भी कहते थे। अन के बाँद वल या बल थे। संभवतः यह वही वल नामक असुर था जिससे वैदिक इन्द्र का युद्ध हुआ था। तीसरे देव का नाम अनु (अग्नि १) या दगन (दहन ?) था। इनके एक और देव का नाम बिन था। ऋग्वेद के दशम मडल में वेन नामक देव का जिक्र त्राता है। वायु के त्राधिष्ठाता देव को यह लोग मतु या मर्तु कहते थे जो मरूत् का ही रूप प्रतीत होता है। सूर्यं के लिये इनका दिश्रनिसु नाम दिनेश से ही निकला दीखता है। इनके यहाँ सृष्टि की कथा में बतलाया गया है कि आदि में अप्सु श्रौर तिश्रमत नाम के दो देव थे। यह तो प्रायः शब्दशः उस वैदिक सृष्टिकम से लिया जान पड़ता है जिसमें कहा गया है कि आदि में केवल आपः और तम था। आपः का सप्तम्यन्त रूप अप्सु है। कई चैलाडियन नरेशो के नाम सुनने में भारतीय से लगते है, जैसे सार्गन, श्रमरपाल, श्रमुरवनिपाल।

इसी प्रदेश में और इसके आस पास मितन्नी, हित्ती, फिजियन, आदि कई राष्ट्र हो गये हैं। इन सबको विनष्ट हुए तीन हजार वर्ष से ऊपर हो गये, अतः इनका विकास इसके बहुत पहिले आरम्भ हुआ होगा। मितन्त्रियों में इन्द्र, मित्रा-वरुण और नासत्यों (अश्वनो) की पूजा होती थी। उनके नरेशों के नाम जैसे अर्ततन, अर्तसुम, सुतर्न (या सुतर्ष) और दशरत्र (या दशरथ) शुद्ध आर्थ्य ढंग के हैं।

वहीं कासियों (या काश्यों) का भी राज्य था। हॉल कहते हैं कि इन लोगों की भाषा आर्थ्य थी। यह लोग देवो को बग-अश कहते थे। इनके सबसे बड़े उपास्य सूर्य्य थे। उनको यह लोग सूर्य्य-अश कहते थे। यह 'श्रश' प्रथमा विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय है। इसका संस्कृत रूप सु या श्रम् है। जैसे राम + सु या राम + श्रम् या रामः। फिजियन लोगो के मुख्य देव बगै-श्रम श्रौर उनकी मुख्य देवी श्रम्मा श्रां। श्रम्मा श्रम्व का श्रौर बग भग का विगड़ा रूप है। यह वैदिक नाम भग यूरोप की भी कई भाषाश्रों में बग के रूप में श्राया है।

यहाँ पर इतना अवकाश नहीं है कि हम उन सब राष्ट्रों का, जो आज से चार-पाँच हजार वर्ष पहिले विद्यमान थे, वर्णन करें और उनकी संस्कृति की आर्य्य संस्कृति से तुलना करें। इतना ही कहना, पर्य्याप्त है कि मिश्र की सभ्यता में भी कई बातें आर्य्य सभ्यता से मिलती प्रतीत होती है। पौराणिक काल और उसके बाद तो आर्य्य सभ्यता मध्य एशिया, चीन, जापान, कम्बोज, स्थाम, जावा और लंका तक पहुँची। इतना ही नहीं, मध्य और दिन्तणी अमेरिका के खँडहरों को देख कर कुछ लागों को भारतीय संस्कृति का आभास देख पड़ता है। पर यह सब पीछे की चीजें है। हम यहाँ प्रागैतिहासिक काल की विवेचना कर रहे हैं।

उस समय के राष्ट्रों में फिनीशियन लोगों का उल्लेख ऊपर आ चुका है। यह लोग उस समय के ज्यापारी तो थे ही, पशु चुरा ले जाना, मनुष्यों को पकड़कर या मोल लेकर दूसरे देशों में बेच देना, डाका डालना—यह सब इनके काम थे। पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफीका तथा दिच्यों यूरोप के लोग इनसे चबराते थे। समुद्राटन करने में यह लोग उस समय सबसे आगे थे। इनके मुख्य देवों के नाम बल और उरेन (वरुण)—अस थे। बल के मन्दिर में भीषण नरमेघ होता था। मूर्ति के हाथों के बीच में आंग्रकुंड होता था। राष्ट्रीय आपितयों के समय उसमें सैकड़ों बच्चे डाल दिये जाते थे। युद्ध में पकड़े हुए शत्रु भी जीते जला दिये जाते थे। इनकी अन्तिम बस्ती कार्थेज को कई लड़ाइयों के बाद, जिनको प्युनिक युद्ध कहते हैं, रोम ने नष्ट कर दिया। सैकड़ों दोषों के साथ इन प्युनिकों ने (फिनिशियन का ठीक रूप्युप निक या फिश्चिक ही है ) सभ्यता के विकास में बड़ी सहायता दी है। भूमध्यसागर के तटवर्तियों ने इन्हीं से जहाज चलाना, व्यापार करना, गिश्चित, ज्योतिष, और लेखन कला का ज्ञान प्राप्त किया था। सप्तसिन्धव से इनका जो संबंध प्रतीत होता है उसका अगले अध्याय में सविस्तर वर्णन होगा।

# तेईसवां ऋध्याय

# वैदिक सम्यता का भारत के बाहर प्रचार

इस पुस्तक में इमने इस मतको स्वीकार नहीं किया है कि आर्थ-लोग भारत में कहीं बाहर से आये। इमने यह भी नहीं माना है कि वैदिक आर्थ्य और यूरोप के निवासी एक ही उपजाति में हैं। किर भी यह बात तो सर्वमान्य है कि प्राचीन यूरोप की ही नहीं अन्य कई देशों की भी प्राचीन संस्कृतियों में वैदिक संस्कृति की मज़क है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो दोनों किसी एक स्नोत से निकली हों और वहां से इन विभिन्न देशों में स्वतंत्र रूप से फैली हों और समय पाकर विकसित हुई हों या इनमें से एक प्रमुख हो और दूसरी सब उससे निकली हों। मैं इस दूसरे मत को ही मानता हूं। मेरा विश्वास है कि न तो आर्थ्यलोग ध्रुव प्रदेश में रहते थे, न मध्यएशिया में, न पश्चमोत्तर यूरोप में। उनका घर तो सप्रसिन्धव में ही था। यहीं से उनकी संस्कृति दूर देशों तक गयी।

परन्तु यदि यह मत ठीक है तो इस संस्कृति के वाहक कौन थे, अर्थात् किन लोगों ने और किस प्रकार इसे भारत के बाहर के देशों में फैलाया ? इस संबंध में पहिला नाम जो ध्यान में आता है वह फिनिश्यिनों (प्युनिकों) का है। इतना तो पता चलता है कि इनकी एक बस्ती किसी समय अरब के पूर्वीय या ईरान के दिच्याी भाग में अरब सागर के तट पर थी। वहीं से यह लोग धीरे धीरे चारों ओर फैले। जैसा कि पिछले अध्याय में दिखलाया गया है इनकी प्रसिद्धि यह थी कि यह लोग पशु चुराते थे, डाका मारते थे, व्यापार करते थे, निर्वयता से हर प्रकार से धन संग्रह करते थे।

वेदों में पिण्यो का बहुत जगह उल्लेख है। इनका नाम पिण या पिणक व्यापारी के लिये रूढ़ि सा हो गया। कोष के अनुसार

नेश्यस्तु व्यवहर्ता, विट्, पात्तिकः, पणिको विणक्

श्रयात् वैश्य को व्यवहर्ता, विद्, वार्त्तिक, पिएक श्रीर विश्वक कहते हैं। इसी पिएक शब्द से पएय (विक्री की सामग्री), पर्ण्यवीधिका ( छोटे बाजार या पैठ, हाट ), श्रापण ( बड़ा बाजार ) श्रादि शब्द निकले हैं। इन पिएकों का जो वर्णन वेदों में श्राया है उससे प्रतीत होता है कि यह लोग धन कमाने के किसी भी साधन को नहीं छोड़ते थे। श्रवक् ६-५१,१४ में सोम से प्रार्थना की गयी है कि वह पिए को नाश करे। वहां पिए को श्रित्र श्रीर वृक-भत्तक और भेड़िया कहा है। इसी प्रकार ६—६१,१ में सरस्वती की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने श्राचलादावसं पिएम्—केवल अपना तर्पण करने वाले पिणयों का विनाश किया। 'श्रपना तर्पण करने वाले' का श्रर्थ स्वार्थी भी हो सकता है श्रीर देवों का तर्पण न करने वाला, उनको यह भाग न देने वाला, भी हो सकता है। इस दूसरे श्रर्थ की पृष्टि में प्रमाण भी मिलते हैं। श्रक् ६—२०,४ में कहा है

शतैरपद्रन्यण्य इन्द्रात्रदशोण्ये कवयेऽर्कसातौ

हे इन्द्र, कुत्स से लड़ाई में डर कर सौ बल के माथ (बड़ी सेना के साथ) पित्रा लोग भाग गये।

इस मंत्र की दूसरी पंक्ति में महा श्रमुर मायावी शुष्ण का नाम श्राया है। इसका अर्थ यह निकतता है कि पिए लोग इन्द्र श्रादि के उपासक नथे। ऋग्वेद के १० म मंडल के १०८ वे स्कूक में यह कथा श्राई है कि वल के भट पिए लोग बृहस्पति की गउश्रों को चुरा ले गये। इन्द्र ने सरमा की पता लगाने के लिये भेजा। किसी प्रकार घूमती फिरती सरमा वहाँ पहुँची जहां गउएं थीं। उसने पिएयों से गउश्रों को छोड़ देने को कहा श्रीर यह बनलाया कि मुक्ते इन्द्र ने भेजा है। इस पर पिएयों ने उससे पृछा— कीहङ्ङ्न्द्रः सरमे काहशीका यस्येदं दूती रसरः पराकात्

हे सरमा, तुम जिस इन्द्र की दूती बनकर दूर से आयी हो वह इन्द्र कैसा है उसकी सेना कितनी है।

इस से भी यह पता चलता है कि पिए लोग वल के अनुयायी या उपासक थे और इन्द्र के विरोधी। परन्तु कभी कभी इनमें कोई भला-मानस निकल आता है। ऋक् ६—४६ में तीन मंत्रों में ख़ुबु नाम के किसी पिए की प्रशंसा की गयो है जिसने भरद्वाज ऋषि को बहुत सा दान दिया था। यह कुछ ऐसी अनहोनी सी बात थी कि इसका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक समभा गया।

यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह पिए आर्र्य थे या नहीं। सम्भव है अनार्य्य रहे हो या अधिक सम्भावना इसी बात की है कि यह लोग आर्थ्य थे। न तो इनको म्लेच्छादि के नाम से पुकारा गया है, न इनकी वेषभूषा या भाषा का कोई पृथक् वर्णन है। ऐसा देख पड़ता है कि ये श्राय्यों में बराबर घूमते थे, व्यापार करते थे, व्याज पर रुपया देते थे । परंतु इन्द्र के नहीं वल के उपासक थे,देवपूजक नहीं अपुर-पूजक थे। ऐसा भी कुछ अनुमान होता है कि इनकी बस्तियां सप्तसिन्धव के पूर्वी छोर पर कहीं थीं। वहीं यह लोग पशुत्रों को उठा ले जाते रहे होंगे, वहीं से व्यापार करने निकलते रहे होंगे। सरमा से पिएयो ने कहा है कि तुम दूर से आयो हो, अतः जहां वह रहते थे वह जगह श्राप्यों की मुख्य बस्तियों से कुछ दूर रही होगी। जिस बुबु ने भरद्वाज को दान दिया था, उसके लिये कहा है कि वह उच स्थान पर अधिष्ठित हुआ, 'कज्ञोन गाङ्गचः', गंगा के ऊँचे किनारे की भांति । यहां सिन्धु या सरस्वती के कछारों का नाम न लेकर गंगा के कछार का जो नाम लिया गया है उससे यह संकेत निकलता है कि भरद्वाज, से बुबु से कही गंगा के ज्ञास पास मेंट हुई होगी और भरद्वाज ने उसको गंगा के कछार से जो पास में ही था उपमा दी होगी। बृबु का घर, और अनुमानतः दूसरे पियाों की वस्ती, भी वहीं रही होगी, नहीं तो वह विपुल दान देने के लिये धून कहां से लाता । पिए ज्यापारी तो थे ही, पूर्वीय समुद्र के किनारे इनकी बस्तियां रही होगी।

पृश्चियों का क्या हुआ, इसका कोइ स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण तो नही मिलता प्रन्तु अनुमान करने के लिये तो सामग्री है। पिण्यों में से बहुत से तो साधारण आर्थ्य समाज में क्रमशः मिल गये होगे। इन्होंने अपनी आसुरी उपासना का परित्याग करके वैदिक और तत्पश्चात् पौराणिक उपासना को अपनाया होगा। इनके वंशज ही आज हमारे समाज मे विभिन्न पंक्तियों के वैश्यों, विश्वकों, बनियों, बोहरों के रूप में विद्यमान है।

कुछ पिणयों ने समुद्र के दिचिणी और प्रिचमी तटों पर भी बिस्तयाँ ब सायी होंगी। सप्तसिन्धव का ज्यापारी माल इधर लाने और इधर का माल वहां ले जाने में इससे सुगमता होती होगी। जब बीच का समुद्र सूख गया तो उनका सप्तसिन्धव से सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया होगा। आर्थ्य सम्बन्ध जैसी यह अपने साथ लाये थे वह तो रह गयी पर अब मूल स्रोत से पृथक पड़ जाने से इनके विकास की धारा स्वतंत्र हो गयी। इस राजपुताना समुद्र के दिचिणी या परिचमी तट पर इनको वह द्रविड़ लोग मिले होगे जो यहां पिहले से बसे थे। उनके साथ मिलकर राष्ट्र में भी संकरता आयी होगी और संस्कृति में भी। फिर भी अधिक उन्नत होने के कारण पिणयों ने न तो अपना नाम छोड़ा न उपासना पद्धति। कुछ संमिश्रण हुआ होगा परन्तु इन्होंने उन लोगो का उपकार ही किया होगा जिनके साथ इनका सम्पर्क हुआ होगा।

श्रव दास इनको उन फिनिशियनों से मिलाते हैं जिन्होंने सभ्यता की ज्योति पश्चिमी एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर यूरोप तक जगायी थी। पिएक, प्युनिक, फिनिक नाम एक दूसरे से बिलकुल ही मिलते है। स्वभाव मे भी समता देख पड़ती है। वही समुद्र यात्रा का प्रेम, वही धन का लोभ, वही निर्ममता—भेड़ियापन, वही छुटेरापन, वही पशु चुराने की प्रवृत्ति। दोनों ही सभ्य थे। दोनों ही बल श्राद् श्रमुरो के उपासक थे। बल की मूर्ति के सामने जो नरमेध होता था वह प्युनिक धर्मम में दूसरों

के सम्पर्क से आया होगा पर यह भी याद रखना चाहिये कि किसी समय आयों में भी नरमेध होता था। धीरे धीरे यह प्रथा उठ गयी। शतपथ शाह्मण मे यह बात इस प्रकार नतलायी गयी है कि आदि में बिल के लिये पुरुष (या ईश्वर) मनुष्य के शरीर में गया परन्तु तन्नारोचत — वह उसको अच्छा नहीं लगा। फिर वह गऊ के शरीर में गया। वह भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद घोड़े फिर भेड़ बकरी के शरीरों को छोड़ा। अन्त में उसने ओषधियों में प्रवेश किया। यह उसे अच्छा लगा। इस छोटे से आख्यान में उन सैकड़ों या हजारों वर्षों का इतिहास वन्द है जिनमे नरमेध से आय्यं याजक फल, फूल, पत्तियों की बिल या हिव तक पहुँचे। पिएकों में यह पुरानी प्रथा प्रचलित रह गयी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। ईसी प्रकार वल और इन्द्र की लड़ाई की कथा की स्मृति तो इनमें रही होगी पर यह लोग वलोपासक रह गये।

इन वातों को मिलाने से यह अनुमान होता है कि पिए ही प्युनिक हो गये। सप्तिसिन्धन से चलकर इन्होंने तत्कालीन पिरचमी तह पर अपनी बिस्तयां बसायी होगी, फिर वहां से इनके उपनिनेश ईरान के दिच्चणी और अरब के पूर्वीय किनारे पर बसे होंगे। यह स्वयं अपने इतिहास को दस हजार वर्ष पुराना बताते थे। इसमें अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इसका आधार जनस्मृति ही थी परन्तु यदि इनका आदिस्थान कहीं सप्तिसिन्धन में था तो इराक्त और शाम पहुँचने में लंबा समय लगना आश्चर्य की बात नहीं है। यदि यह अनुमान सत्य है तो समुद्र तट के निवासियों में ही नहीं, वरन् उन सब राष्ट्रों में जिनके साथ इनका व्यापारादि के द्वारा सम्पर्क हुआ होगा पिएयों ने आर्य संस्कृति फैलायी होगी। इनकी संस्कृति ग्रुद्ध आर्य संस्कृति का विगड़ा हुआ रूप तो पहिले ही थी, सप्तिसन्धन से दूर पड़ जाने पर और भी विकृत हो गयी होगी परन्तु इतने पर भी उसने इन देशीं पर आर्य सभ्यता की असन्दिग्य छाप डाल दी।

## चौबीसवां ऋध्याय

#### वैदिक सम्यता का भारत के बाहर प्रचार

( ख ) दस्यु और दास

वेदो मे दस्युत्रों त्रौर दासों का बहुत जिक्र त्राता है। इनको छुष्ण-योनि, काले रंग का, कहा गया है। वैदिक त्राय्यों से इनकी बराबर बड़ाई रहती थी।

लिङ्गिया विश घायबसिकीरसमना जहतीभीजनानि

( 現क ७—५, ३ )

हे ऋग्नि, तुम्हारे डर से काले रग वाले अपने भोजनो को छोड़ कर भाग गये।

यह कालो कौन थे, इसका परिचय इसी से तीन मंत्र आगे मिजता है।

त्वं दस्यूॅ रोकसो अग्न आज उरु ज्योतिर्जनयनार्थाय

( ऋक् ७--५, ६)

हे अग्नि, तुमने आर्थ्य के लिये अधिक तेज उत्पन्न करके दस्युओं को (उनके) स्थान से निकाल दिया।

ऋक् ४--१६, १३ में इन्द्र को याद दिलाया गया है कि:--

पञ्चाशत्क्रप्णानिवपःसहस्रात् ।

तुमने पचास हजार कालो को मारा।

ऋक् १ - १०१,१ में इन्द्र की प्रशंसा में कहा गया है :

यः ऋष्णागर्भा निरहन्नृजिश्वना

जिन्होंने ऋजिश्वान् राजा के साथ मिल कर कृष्ण की स्त्रियो को मार डाला (ताकि उनके सन्तान न हो।)

यह छुड्ण एक बलवान दस्यु या श्रमुर था, जिसके साथ दस हजार सिपाही थे।

श्रव प्रश्न होता है कि यह काले दास श्रीर दस्य कीन थे। पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है कि यह लोग इस प्रदेश के आदिम निवासी थे जिनसे आक्रमणकारी आर्यों की मुठभेड़ हुई। यह बात असम्भव नहीं है। आर्य लोग सप्तसिंधव में ही रहते रहे फिर भी यह हो सकता है कि उसके कुछ भागो में अनार्य्य दास और दस्यु भी बसते हों। परन्तु जैसा कि म्योर त्रौर रॉथ ने लिखा है दस्यु शब्द का प्रयोग श्रनाच्यों के लिये स्यात् ही हुआ प्रतीत होता है और दस्युओं के जितने नाम दिये हैं वह सब आर्य्य न्युत्पत्ति वाले हैं। इससे ऐसा अनुमान हो सकता है कि यह लोग भी आर्थ्य थे परन्तु दूसरे आर्थों की भाँति नगरों और गाँवों में बस कर खेतीबारी और व्यापार न करके जंगलों पहाड़ों में फिरते:थे श्रौर शिकार तथा छट मार से पेट भरते थे। यह वह आर्घ्य थे जो अभी आधे असभ्य थे। यदि त्रेता काल में किष्किन्धा-निवासी बन्दर और भाख कहला सकते थे तो दस्युत्रों का काला कहा जाना भी विशेष त्राश्चय्य की बात नहीं है। इनकी काली करतूतों ने इनको यह उपाधि दिलायी होगी। यह भी हो सकता है कि जंगल जंगल घूमते रहने के कारण इनका रंग कुछ सांवला पड़ गया हो।

इस अनुमान की पृष्टि में कई प्रमाण मिलते हैं। दास को आर्थ से पहिचानना कुछ कठिन पड़ता होगा। इस लिये इन्द्र कहते हैं:—

त्र्यमेमि वचाकशद्विचिन्वन्दासमार्थम्

यह मैं आ रहा हूँ देखता हुआ, दास और आय्ये को चुनता हुआ।

ऋक् १०-४९ में इन्द्र ने श्रात्मस्तुति की है। वहाँ श्रपने किये हुए श्रीर कामों के साथ उन्होंने यह भी गिनाया है:

न यो रर श्रार्थिनामदस्यवे

मैं वह हूं जिसने दस्यु को आय्य नाम नहीं दिया।

दृश्यु को आर्य्य कहने का प्रसंग तो तभी आ सकता था जब उसकी आकृति आय्यों से मिलती जुलती रही हो। दास श्रीर दस्य सम्भवतः एक ही समृह के दो नाम हैं। कई जगहं इनका एक ही साथ प्रयोग है, जैसे।

> त्रवत्मी दभ्युरभि नो त्रयमन्तुरन्यवतो त्रयमानुषः । त्व तम्यामित्रहन्वधदीसस्यदम्भय ॥

> > (現有 १०-२२, ८)

दस्यु अकर्मा, हमारा अपमान करने वाला, अन्यवत, अमानुष है। हे शत्रुहन्ता इन्द्र, तुम उसका वध करने वाले हो, दास का भेदन करो।

सम्भवतः श्रकमी श्रीर श्रन्यत्रत का यह तात्पर्य्य है कि यह लोग दूसरे श्राय्यों की भाँति यज्ञयागादि नहीं करते थे श्रीर श्रमानुष का श्रथ यह होगा कि यह दूसरे लोगों से श्रलग रहते थे। इनको श्रमानुष मानने का प्रधान कारण इनका वैदिक उपासना मार्ग से दूर पड़ जाना था, इसका संकेत इस मंत्र से मिलता है।

न ते त इन्द्राभ्य स्मद्दजायुक्तासो अन्नद्यता यदसन्।

(ऋक् ५--३३,३)

हे इन्द्र, जो लोग हमसे अलग हो गये और ब्रह्म अर्थात् वैदिक कर्म से दूर गये वह तुम्हारे नहीं हैं।

इसका एक और प्रमाण देना पर्ग्याप्त होगा। यह और तुर्वश चित्रय-वर्गीय थे। यह कहीं समुद्र के पार जाकर बस गये थे। वहाँ यह लोग संस्कारों से च्युत हो गये थे। फिर इन्द्र इनको वहां से लाये और लाकर पित्र किया। इनकी कथा विशेष रूप से ऋक् ४ - ३०, १७, ऋक् १— ५४, ६ और ऋक् १०—६२, १० में मिलती है, यों उल्लेख तो कई जगह आता है। ऋक् १०—४९,८ में इनको अपना विशेष छपापात्र बतलाया है परन्तु उल्लेख्य बात यह है कि संस्कारच्युत होने के कारण ऋक् १०—६२, १० में इनको स्पष्ट शब्दों में 'दासा' कहा गया है।

इन सब बातों से यह अनुमान होता है कि दास और दस्यु अर्ध-सभ्य आर्थ्य थे। इनकी दो ही गित हो सकती थी। इनमें से कुछ तो धीरे धीरे गाँवों और नगरों मे बस गये होगे और समाज के स्थायी अंग बन गये होंगे। सम्भवतः यही लोग पीछे से शुद्रों में परिगणित हुए होंगे। शूरों के नाम के आगे स्मृतिकारों ने 'दास' अल जोड़नें की जो व्यवस्था की है सम्भवतः उसका मूल यही है। परन्तु कुछ दस्यु सप्त-सिन्धव छोड़ कर चले गये होंगे। उनमें कुछ तो समुद्र सूखने पर दिच्या की आर गये होंगे और वहाँ के द्रविड़ निवासियों से मिल गये होंगे, कुछ पश्चिम और उत्तर की ओर निकल गये होंगे। भएडारकर ने 'खलीं हिस्टरी आत दि डेकन' (दिच्या का प्राचीन इतिहास) में लिखा है 'ऐतरेय ब्राह्मण में दिखलाया गया है कि विश्वासित्र ने अपने पचास लड़कों की सन्तित को यह शाप दे दिया कि वह आर्थ बित्तयों के छोरो (सीमाओ) पर रहे। कहा जाता है कि यही आन्ध्र, पुएड़, शबर, पुलिन्द, और मुतिम हुए। दस्युओं में एक बड़ा भाग विश्वामित्र की सन्तित था।' हरिवंश में कहा है कि विशिष्ठ के कहने से राजा सगर ने शक, यवन, काम्बोज, पारद, पह्चव, कोलि, सप्, महीशक, दर्व, चोल और केवल चित्रयों का वेद पढ़ने और यह करने का अधिकार छीन लिया और उनको देश के बाहर निकाल दिया। कुछ इसी प्रकार की बात मनुस्मृति के दशम अध्याय में दी हुई है:—

शनकैस्तु कियालोपादिमाः चित्रय जातयः ।
वृषक्तत्वं गता लोके बाह्मणादर्शनेनय ॥ (४३)
पौण्ड्रकाश्चीचूद्रविडाः काम्बोजा यवना शकाः ।
पारदाः पह्नवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः (४४)
मुखबाह्रुरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः ।
म्लेप्छ्वाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः (४५)

यह क्षत्रिय जातिया (जिनके नाम आगे दिये जायगे) क्रिया लोप से (यज यागादि क्रिया छोड़ देने से) तथा ब्राह्मणों के अदर्शन से धीरे धीरे च्रण्यत्व को प्राप्त हो गयीं ( वृषल = श्रुद्र ) ॥ पौरड़, चौड़, द्रविड़, काम्ग्रोज, यवन, श्रुक, पारद, पहुन, चीन, किरात, दरद और खश ॥ ब्राह्मणादि चातुर्वर्श से जो जातिया बाहर हैं वह चाहे म्लेच्छ भाषा बोलती हों चाहे आर्य्य भाषा बोलती हों, उनको दस्यु कहते हैं।

इन अवतरणों में दो तीन बातें विचारणीय हैं। जिन संस्कारपतित

जातियों के नाम गिनाये गये हैं उनमें कुछ तो दिल्ल भारत की रहने वाली हैं जैसे पौएइ (या पुएइ), चोल (या चौड़) और केरल, कुछ भारत के पश्चिमोत्तर किनारे या उससे भी पार की रहनेवाली हैं जैसे पारद, पह्लव और शक। यवन तो सबसे दूर के हैं क्यों कि यह नाम यूनानियों का है, जो अपने को आयोनिश्रन कहते थे। दूसरी बात यह है कि यह स्पष्ट ही कहा है कि दस्युओं में आर्थ्य भाषाभाषी भी परिगणित थे। यह बात भी निकलती है कि यह लोग आर्थ्य बस्तियों से दूर पड़ गये थे। यदि ऐसा न होता तो चाहे यह रवयं कियालोप कर देते परन्तु 'ब्राह्मणादर्शन' न होने पाता।

इन सब बातों को एकत्र करके ऐसा अनुमान होता है कि जो दस्यु रानैः रानैः दस्युता छोड़ कर व्यविधित समाज में शुरादि निम्न कोटियों में नहीं आ गये वह या तो लड़ कर निकाल दिये गये या स्वतः देश छोड़ कर चले गये । उनमे कुछ तो दिचण गये और वहां के निवासियो से भिल कर संकर संस्कृतियों की सृष्टि में योगदान दिया। बहुत सम्भव है कि सुनेर-महे जोदरों की सभ्यता किसी ऐसे ही संमि-श्रम् का परिमाम हो। दूसरे बराबर पश्चिम की श्रोर बढते गये। जो जितना ही पश्चिम अर्थान् सप्तसिन्धत्र से दूर होता गया वह उतना ही अपनी पुरानी स्मृतियों को मुलाता गया। कुछ लोग अनुकूल परि-स्थिति पाकर इराक में ही रुक गये। यहाँ उन्होने एतहेशीय सेमेटिक निवासियों से थोड़ा या बहुत मिलकर मितन्नो आदि राज्यों को नोव डाली। जो लोग और पश्चिम बड़ते गये उनके वंशज यूराप पहुँचे। सब एक साथ तो आये नहीं, एक के बाद दूसरा अवाह आया। पहिले आये हुए पश्चिम की श्रोर हटते गये। जो सबसे पोछे श्राये वह यूनान श्रादि पूर्वीय देशों में बसे । उन दिनों यूरोप निर्जन नहीं था । इन श्राय्यों के पहिले भी दूसरी उपजातियों के मनुष्य रहते थे। यह आर्य उन के साथ मिल गये। इसी मेल से आज के यूरोपियनों का जन्म हुआ। यह आरर्थ स्वयं भी आधे जंगली थे पर तत्कालीन यूरोपियनों की श्रपेचा इनही संस्कृति फिर भी ऊँची थी। इसी लिये इनही बोलियाँ

प्रधान हो गयीं और संमिश्रण होने पर भी भाषा की रूपरेखा बहुत कुछ आर्थ्य भाषा के ढंग की रह गयी। इसी प्रकार जातीय अनुश्रुति तथा उपासना में भी प्राचीन स्मृतियां रह गथीं। जो लोग पीछे आये तथा अपेच्या अनुकूल प्रदेशों में बस कर अपनी संस्कृति का विकास जल्दी कर पाये उनमें पुरानी भाषा और संस्कृति की मलक अधिक मिलना स्वभाविक है। यही कारण है कि यूनान और रोम की भाषाओं का संस्कृत से बहुत साम्य है और उनकी अनुश्रुतियों में बहुत से वैदिक संस्मरण मिलते हैं। यदि यह अनुमान ठीक है तो स्वदेश में गहित दस्युओं ने सप्तसिन्धव के बाहर आर्थ सभ्यता के प्रचार का काम किया। इसके अतिरिक्त भारत छोड़ने पर ईरानी आय्यों का भी अपनी इतस्ततः लंबी यात्राओं में बहुत सी अनार्थ जातियों से सम्पर्क हुआ होगा जिनको उन्होंने आर्थ संस्कृति दी होगी।

इससे एक बात और भी समम में आती है। प्राचीन आयों में बल आदि असरों के मारे जाने की भी कथा चली आती नथी, वरुण, सूर्य, भग, दौष्पति, नासत्य, अमि, विष्णु, रुद्र आदि देवों की भी उपासना होती थी। जो आर्ट्य पूर्ण सभ्य होकर बस्तियों में रहे उनके धार्मिक विचारों ने तो दो मुख्य रूप धारण किये। एक रूप वह है जो ईरान में पनपा, दूसरा आरत में प्रौढ़ हुआ। पर जो दुकड़ियाँ कि मृत देश से दूर पड़ गयी थीं और सभ्य आय्यों की विचारधाराओं में निष्णात न हो सर्की उनके पास पुरानी कथाएं और पुराने संस्मरण विकृत रूप में रह गये। ईरान में सुर्य्य और अग्नि ईरवर के सर्वोपरि प्रतीक हो गये, भारत में इन्द्र ने देवराज का स्थान प्राप्त किया जो हजारों वर्ष पीछे भी अब तक चला आता है यद्यपि अब भारत में शिव, विष्णु और शक्ति की उपासना प्रधान है । वेदों में जो विनायक विव्रकर्ता और शमन के योग्य समभे जाते थे वह आज घर घर पुज रहे हैं। पर भारत श्रौर ईरान के बाहर यह सब विकास न पहुँचा। कहीं भग की उपासना होती रही, कहीं नासत्य की, कहीं वरुए की, कहीं द्यौष्पति की, यहाँ तक कि किसी किसी जगह वल भी पुजने लगा। भाषा के विषय में भी में यहं नहीं कह सकता कि जो भाषाएं यह लोग ले गये वह लौकिक या वैदिक संस्कृत थीं। वह उस मूल भाषा की ही विभिन्न शाखाएं रही होगीं जिसकी एक शाखा जेन्द और दूसरी संस्कृत हुई।

#### पचीसवां ऋध्याय

#### उपसंहार

श्रव थह पुस्तक समाप्त हुई। मेरी सफलता श्रसफलता का निर्णय तो विद्वन्मंडली करेगी पर मेरा प्रयत्न यही था कि इस विषय से संबंध रखनेवाली जो कुछ सामग्री प्राप्य है उसका श्रनुशीलन किया जाय श्रौर सभी मतों का यथान्याय प्रतिपादन करके ही श्रपने मत की पुष्टि की जाय। जिसे मैं श्रपना मत कहता हूँ वह इस देश का परम प्राचीन मत है। हम लोग बराबर यही मानते श्राये हैं कि श्रार्थ्य लोग भारत में कहीं बाहर से नहीं श्राये, यही देश उनका श्रादि निवास है। इस पुस्तक को पढ़ने से यह सिद्ध होगा कि श्रव तक जो कुछ श्रनुसन्धान हुआ है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको मतपरिवर्तन के किये बाध्य करे। भारत ही श्रार्थ संस्कृति के विकास का चेत्र है, यही उस संस्कृति का उदय हुआ ऐसा विश्वास इस पुनीत देश के प्रति हमारी श्रद्धा को श्रौर भी बड़ा देता है। मेरी यह श्रभिलाषा है कि हममें यह श्रद्धा प्रबुद्ध श्रौर प्रवृद्ध हो श्रौर हम सच्चे श्रथों में श्रार्थ्य कहलाने के श्रिष्ट कारी हों।

इति शम्

# परिशिष्ट (क)

#### वात्य

दासों और दस्युओं का विचार करते समय झात्यों की आोर भी ध्यान जाता है। इनका भी वेदों में बहुत जिक है। सामान्यतः तो इस शब्द का वही अर्थ जिया जाता है जो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के उद्गे स्लोक में दिया है:

द्यतऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसस्कृताः । सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्यार्युविगर्हिताः ॥

ब्राह्मण का उपनयन संस्कार सोलह, चित्रय का बाईस चौर बैश्य का चौबीस वर्ष तक हो ही जाना चाहिये। यदि यह वय बीत जाय तो यह तीनों ब्रात्य हो जाते हैं च्यौर च्याच्यों में गहित गिने जाते हैं। इनके साथ किसी प्रकार का संसर्ग रखना मना है। परन्तु कई ऐसे प्रायश्चित्तों का भी विधान है जिनसे ब्रात्य फिर शुद्ध हो सकता है। इनको ब्रात्यष्टोम कहते हैं।

पर इस शब्द के कुछ और भी अर्थ होते हैं। वाचस्पत्य कोष में कहा है कि ब्रास्य वह है जो ब्रातात् समूहाच्य्यपित—समूह से गिर जाता है। रामाश्रमी के अनुसार श्रीरायासजीवीच्याधादिर्वातः। सङ्क्यद्वा ब्रातमहीते—च्याधा आदि शरीर श्रम से जीविका चलाने वाले को ब्रात कहते हैं। जो उसके ऐसा हो वह ब्रात्य है। श्रथवा ब्रात्य वह है जो ब्रात श्रथीत् नियमन के योग्य है, द्वा कर रखने के योग्य है।

इन सब न्याख्याओं के अनुसार त्रात्य एक न्यक्ति हुआ। जिस किसी का समय से संस्कार नहीं हुआ या जो कोई न्याधा आदि के भांति रहने लगा वंह त्रात्य हुआ। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का न्यवहार कुछ अन्य अर्थों में भी होता था। त्रात्य कुछ न्यक्तियों को भी कहते हों परन्तु जात्यों के समृह भी होते थे। अथर्ववेद के १५वें काएड में जात्य महिमा है। पहिला मंत्र है: त्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापित समैश्यत् बात्य घूम रहा था। उसने प्रजापित को प्रेरित किया।

फिर इसके आगे जात्य से ही सारे जगत् की सृष्टि बतलायीं गयी है। जात्य ब्राह्मणादि से ही नहीं सारे देवों से कँचा और पूज्य कहा गया है। बीच बीच में यह भी कहा गया है: कीर्तिश्च यशश्चपुर:-सरावैन कीर्तिगच्छत्या यशो गच्छित य एव वेद—जो ऐसा जानता वह कीर्ति और यश को प्राप्त होता है। काण्ड के अंतिम मंत्र का अन्तिम पद है नमोबात्या । इस काण्ड का ठीक ठीक अर्ध सममत्ने मे लोग असमर्थ रहे हैं। बहुधा पाश्चात्य विद्वानों ने यह मान लिया है कि यह निरर्थक अनर्गल प्रलाँप है। सायण ने अपने भाष्य में कहा है: न पुनरेतत् सर्वबात्यपर प्रतिपादनम् अपितु कंचिद्विद्वत्तम महाधिकारं पुग्यशीलं विश्वसमान्यं कर्मपरैं बहुधी विद्विद्व वात्यमनुलव्यवचनिति मन्तव्यम्।

यह सब ब्रात्यों के लिये प्रतिपादन नहीं है वरन् किसी परम विद्वान् महा-घिकारी पुर्यशील विश्वसंमान्य ब्रात्य को लक्षित करके कहा गया है जिससे वैदिक यज्ञयागादि कर्म्म करने वाले ब्राह्मण विदेष करते रहे होंगे।

जर्मनी के ट्युबिंगेन विद्यापीठ के डा० हावर ने इस विषय का गहिरा अध्ययन किया है। उनका एक लेख हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित भारतीय अनुशोलन में छपा है। उसमें वह कहते हैं कि ब्रात्य शब्द ब्रात से निकला है। ब्रात का अर्थ है ब्रत में दोक्ति। ब्रात्य लोग आर्थ्य थे परन्तु प्रचलित यज्ञयागप्रधान वैदिक धम्में को नहीं मानते थे। यह एक प्रकार के साधु या सन्यासी होते थे। एक विशेष प्रकार की वेष भूषा धारण किये घूमा करते थे। इनके उपास्य रुद्र थे। उपासना की विधि योगाभ्यास-मूलक थी और उसके साथ अपना प्रथक् ज्ञान काएड भी था। हावर के अनुसार अथववेद में ब्रात्य रूप से उस महाब्रात्य महादेव रुद्र की ही महिमा गायी गयी है। उनका कहना है कि जो दार्शनिक विचार पीछे से सांख्य योग के रूप में विस्तृत हुए

उनका मूल स्रोत बात्यों का उपासना तथा ज्ञान काएड था श्रीर ब्रात्य सम्प्रदाय ही परवर्ती काल के साधु सन्यासियों का पूर्व रूप था।

नगेन्द्र नाथ घोष ने इगडोश्रार्थन लिटरेचर ऐगड कल्चर में ब्रात्यों के सन्बन्ध में एक दूसरा ही मत प्रतिपादित किया है। उनका कहना है है कि जिन दिनों ब्राय्यों ने भारत पर श्राक्रमण किया—यह बात उनके श्रनुसार श्राज से २०००-२४०० वर्ष पूर्व की है—उन दिनों पूर्वीय भारत में कई प्रबल श्रनार्थ राज्य थे। श्राय्यों की छोटी छोटी बस्तियां चारों, श्रोर शत्रुश्चों से घिरी थीं। उनके। इनसे तो लड़ना पड़ता ही था, श्रापस में भी तकरार मची रहती थी। ऐसी दशा में रचा का एक मात्र उपाय यही था कि श्रनाय्यों को श्रपने में मिलाकर श्रपनी जनसंख्या बढ़ायी जाय। जो श्रनाय्यों को श्रपने में मिलाकर श्रपनी जनसंख्या बढ़ायी जाय। जो श्रनाय्यों के श्रनुसार उनकी श्रुद्धि होती थी उनको ब्रात्य श्रोर जिन प्रक्रियाश्चों के श्रनुसार उनकी श्रुद्धि होती थी उनको ब्रात्य श्रोम कहते थे। इस प्रकार एक दो नहीं सैकड़ों ब्रात्य एक साथ श्राय्ये बना लिये जाते थे।

इस जगह इतना ही कहा जा सकता है कि यह मत बिल्कुल नये ढंग का है। अभी तक तो यही माना जाता रहा है कि जरासन्य आदि के साम्राज्य वैदिक काल से बहुत पांछे के थे परन्तु घोष महोदय उनको वैदिक युग के समकालीन बताते हैं। दूसरी नयी बात यह है कि यह पूर्वीय नरेश अनाय्ये थे और तीसरी नयी बात यह है कि वैदिक आय्यों को रक्त गुद्धि का कुछ भी खियाल न था, उलटे वह धड़ाधड़ अनाय्यों को अपने समाज में मिला लेते थे। सम्भव है यह अनुसन्धान ही ठीक हो पर अभी इसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

एक तीसरा मत यह है कि ज्ञात्य शब्द उन आय्यों के लिये आता था जिनके लिये व्यवस्थित समाज में स्थान नहीं था। यह लोग इघर उधर घूमा करते थे और अवसर पाकर छूट पाट करते थे, आग लगाते थे, लोगों को विष दे दिया करते थे। आभी न तो यह गावों में कोई व्यवसाय करते थे न नगरों में। यदि इनकी कोई जीविका भी थी तो व्याधा की, जिसका संबंध जंगलों से है। इन बातों को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि व्रात्यों के समृहों की गणना भी स्यात् दस्युश्रों में होती रही होगी। भेद इतना प्रतीत होता है कि दस्युश्रों की श्रपेश्वा यह लोग सभ्य आय्यों के श्रधिक सिन्नकट थे। यदि श्रन्य दस्युश्रों की भांति व्रात्यों के मुंड भी भारत से बाहर गये तो यह लोग श्रार्थ्य संस्कृति को दूसरों की श्रपेना श्रधिक शुद्ध रूप मे ले गये होगे।

## परिशिष्ट (ख)

## श्री चोकलिङ्गम् पिल्ले का मत

हमने पुस्तक में उन्हीं मतों की आलोचना की है जो लब्धख्याति हो चुके हैं और जिनके मानने वालों की संख्या भी पर्याप्त है। पर इन श्रालोच्य मतों के सिवाय भी कई ऐसे मत हैं जो श्रागे चलकर महत्त्व लाभ कर सकते हैं। उदाहरण के लिये श्रभी पाँच वर्ष हुए श्री वी० चोक लिङ्गम् पिल्ले ने भीद ओरिजिन आत्र दि इएडो-पूरोपियन रेसेज रंगड पीपुल्त' नामक बृहत् प्रंथ लिखा है। उनका कहना है कि जिनको यूरोपियन विद्वान् इएडो-यूरोपियन नाम से पुकार कर एक उपजाति मानते रहे हैं वह लोग वस्तुतः दो उपजातियों के हैं जिनके नाम सुरन श्रीर वेलन थै। यह लोग श्राज से लगभग १०,००० वर्ष पहिले उस महाद्वीप में रहते थे जो किसी समय पूर्वी अफ़्रीक़ा से लेकर मलय तक उस जगह था जहाँ आज भारत महासागर है। भूगर्भवेत्ता इसे गोंड-वाना महाद्वीप कहते हैं। यहाँ सरनों और वेलनों में बहुत दिनों तक घोर युद्ध हुआ। लगभग ७,५०० वर्ष हुए गोंडवाना समुद्र के गर्भ में चला गया। विवश हो कर दोनों उसे छोड़कर भारत की श्रोर भागे। पहिले सुरन त्राये पर वह यहाँ ठहरे नही। जल्दी ही भारत के बाहर जाकर यूरोपियन रूस में जा बसे। उनके पीछे पीछे वेलन थे। वह भी रूस पहुँचे पर उनकी एक शाखा भारत में रह गयी श्रौर धीरे धीरे चारों त्रोर फैली। यही लोग भारतीय द्रविड्रों के पूर्वज थे। रूस पहुँच कर दोनों उपजातियों में फिर लड़ाई छिड़ी और २,००० वर्ष तक होती रही। सुरनं वेलनो के सामने ठहर न सके। वह घबराकर चारों श्रोर यूरोप और एशिया में छिटक गये पर जहाँ जहाँ वह गये वेलनो ने उनका पीछा किया। इस संघर्ष काल में दोनो के रहनसहन, विचार, भाषा श्रादि में, जो प्रारम्भ में सर्वथा भिन्न थीं, सम्मिश्रण हो गया।

वेलनों के बंशजों में केल्ट, ट्यूटन, लेट और वेगड तथा सुरनों के वंशजों में लैटिन, यूनानी, ईरानो और श्रार्थ्य (भारतीय) हैं। सुरन डपजाति वेलन से तो हीन थी ही उसकी श्रार्थ शाखा तो सबसे निकृष्ट थी। यह दैवदुर्विपाक है कि उसका नाम भ्रमवशात् इतने गौरव से लिया जाता है। इस मृत के श्रमुसार श्रार्थ लोग पहिले तो गोंडवाना महाद्वीप के दूवने पर भारत के मार्ग से रूस गये और फिर वेलनों के सामने भाग-कर रूस से भारत श्राये।

बहुत ही मोटे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सुरनों की भाषा संस्कृत से ऋौर वेलनों की मद्रास की तमिळ से मिलती रही होगी। यह मत ऋभी नया है पर इसकी पुष्टि में कुछ प्रमाणों का संप्रह किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि निराधार कल्पना कह कर इसकी उपेचा की जाय।

# परिशिष्ट (ग)

#### वेदों का निर्माणकाल

में पहिले भी लिख चुका हूँ कि आस्तिक हिन्दू वेदों को अपौरुषेय, अथय नित्य, मानता है। उसके लिये वेदों के निर्माणकाल का प्रश्वं निर्धिक है। वह ऐसा मानता है कि भिन्न भिन्न समयों पर कुछ तपो-धनों के अन्तःकरण में समाधि की दशा में मंत्र प्रकट हुए। इन लोगों को ऋषि कहते हैं। ऋषि की व्याख्या है मंत्रद्रष्टा। जिस व्यक्ति पर मंत्र नहीं उतरा वह चाहे कितना बड़ा महात्मा हो ऋषि नहीं कहला सकता। अस्तु। तो इस दृष्टि से वेदनिर्माण का अर्थ हुआ, वेद मंत्रों का अव-तिरत होना। दूसरे लोग, जो वेदों को अन्य पुस्तकों की भाँ ति मनुष्य-कृत मानते हैं, निर्माण का सीधा अर्थ 'मंत्रों की रचना' करते हैं। मैंने दिखलाया है कि कुछ वेद मंत्र १५,००० वर्ष से भी पहिले के प्रतीत होते हैं। परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि मंत्रों का आदिकाल इससे बहुत पहिले जाता है। श्री दीनानाथ शास्त्री चुलैट ने 'वेदकाल निर्णय' नाम का मंथ लिखा है जिसमें एतत्सम्बन्धी ज्यौतिष प्रमाणों का अनुशालन करके यह कहा गया है कि वेद आज से तीन लाख वर्ष, प्राना है।

इन्हीं के चिरकीव श्री गोपीनाथ शास्त्री चुलैट ने 'युग परिवर्तन' नाम की एक विद्वत्तापूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमें युगों के परिणाम पर व्यापक विचार किया गया है। शास्त्री जी के मत के अनुसार इस कल्प के २८ वें किलयुग को समाप्त हुए सोलह वर्ष हो गये और सं० १९८१ में २९ वां संतयुग लग गया। जनका कथन है कि चतुर्युगी ४३,२०,००० वर्ष में नहीं वरन् १२,००० वर्ष में पूरी होती है।

# परिशिष्ट (घ)

#### यमाख्यान

हमने पुंस्तक में उन प्रमाणों की आलोचना की है जिन के आधार पर लोकमान्य तिलक यह सिद्ध करते हैं कि आर्य्य लोग ध्रुव प्रदेश के मूल निवासी थे। कई लोग ऐसे है जो इस बात को पूर्णतया सिद्ध नहीं मानते पर उनका ऐसा विचार है कि आर्यों को ध्रुव प्रदेश का प्रत्यच ज्ञान था। या तो वह चूमते फिरते कभी वहाँ रहे थे या उनकी कोई दुकड़ी कभी वहां जा बसी थी और फिर बड़ी बस्ती में आ मिली। वह अपने साथ वहां की स्मृतियां ले आयी। इस विचार के आधार मे कुछ ऐसी कथाएं है जो ध्रुव-निवासवाद की सहायता से कुछ सुबोध सी प्रतीत होती हैं। इन में यम का आख्यान मुख्य है और उसे हम यहां उदाहरण रूप लेते हैं।

उत्तरीय यूरोप वालो में ईसाई होने के पहिले यमीर की कथा प्रचलित थी। उन लोगों का विश्वास था कि दिन्या की त्रोर मस्येलहाइम— क्राग्न देश—नामक भूखगढ़ था और उत्तर में नाइल्फहाइम, बरफ का देश। जब दिन्या की ओर से सूर्य्य का प्रकाश श्राता था तभी नाइल्फहाइम मनुष्य के बसने योग्य होता था। सृष्टि के आरम्भ में जब दिन्या की प्रकाश की गरम लपटें बरफ पर पड़ी तो वह गला और उस से मनुष्य की एक आकृति बन गयी। उसका नाम यमीर था। इस कथा का एक रूपान्तर भी है। घर्षर कर के बहते हुए जल को यमीर कहते हैं। बह जब सो जाता है और विस्तृत बरफ के व्यूह का रूप धारण करता है तो उसे श्रीग्लमीर कहते हैं। वही हिमपुर्सर है। उससे पाले के भीमकाय असुर उत्पन्न होते हैं। सोये हुए श्रीग्लमीर के शरीर से स्वेद छूटता है और वार्ये हाथ के नीचे के पसीने से एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न होते हैं। इस श्रसुर को श्रीधुम्ल-प्रभात गऊ (उषा)—के बार-बार चाटने

से बुरि (सूर्य्य) उत्पन्न होता है जो इसको मार डालता है। इन कथाओं से यह बात निकली कि जिन लोगों में यह प्रचलित थीं उनको उत्तरीय ध्रुव प्रदेश के दृग्विषयों का प्रत्यत्त अनुभव था। विशालकाय दैत्य श्रीग्लैंमीर, हिमपर्सर (हिम पुरुष) बर्फ के रूप में फैला है। उसको श्रीधुम्ल - उषारूपी गऊ-श्रर्थात् सूर्य्य की प्रभा चाट चाट कर मार डालती है आर्थात् गला डालती है। जब नाइल्फहाइस पर सुटे (सूर्य्य) का प्रकाश द्विए की ओर से पड़ता है तो उसके गलने से यमीर उत्पन्न हुआ। इस शब्द की व्युत्पत्ति टिम्आ धातु से है जिसका अर्थ है दौड़ना, गरजना । बरफ के गलने पर जो प्रबल वेग से जल बह निकलता है वह यमीर है। यमीर पहिला मनुष्य था ख्रौर वही सबसे पहिले मरा। इस प्रकार ध्रुव प्रदेश के प्रत्यच अनुभवों के आधार पर मनुष्य की सृष्टि की कल्पना की गयी, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। अवेस्ता मे यिम की जो कथा दी है उसका उल्लेख हम कर चुके हैं। यिम के राज्य में प्रकाश और गर्मी है, लोग सम्पन्न हैं। उनको राजचिन्ह के रूप में श्रहरमज्द ने एक सुनहरी श्रंगूठी श्रीर एक सोने का काम किया हुश्रा खड़ग दिया था। यह अंगूठी सूर्य्य और खड़ग सूर्य्य की किरण है। जब जब प्रजा बढ़ी, यम पृथ्वी को बढ़ाते गये, अर्थात् बरफ गलती गयी और भूमि निकलती आयी। अन्त में सर्दी बढ़ी और यिम को बाड़े में जाना पड़ा जहां सूर्य्य न होने पर भी ऋरोरा बोरिऋालिस से प्रकाश मिलता रहा। जिस प्रकार यूरोपियन श्राख्यान मे श्रीग्लंमीर के पसीने से एक स्त्री और पुरुष निकले, इसी प्रकार अवेस्ता में भी यिम के साथ पत्नी रूप से यमिक का उल्लेख है।

श्रव वेदों में दिये हुए यमाख्यान को लीजिये। पहिले तो इतना समरण रखना चाहिये कि वेदों में भी यम श्रकेले नहीं श्राते। उनके साथ ही उनकी बहिन यमी का जन्म हुआ। यम शब्द जिस धातु से निकला है उसका उल्लेख पाणिनि के धातुपाठ में इस प्रकार मिलता है: यमोऽपरिवेषणे, यम उपरमे। श्रर्थात्, इसका श्रर्थं हुआ हटना, घेर लेना, व्याप लेना। यम के पिता विवस्तान् थे। उनका दूसरा नाम गन्धर्वं था। गन्धर्व शब्द या तो घृ धातु से निकला है या घ्रु से या ध्रु से। इस लिये इसका अर्थ हुआ गित को धारण करने वाला, स्थिर करने वाला या हानि पहुँचाने वाला। तीनो दृष्टियों से यह शब्द आकाश-वाची हो सकता है। अतः यम के पिता का नाम हुआ सूर्यों या आकाश। माता का नाम था सरण्यु या आप्या योषित। सरण्यु सृ धातु से निकला है अतः उसका अर्थ है दौड़ने वाली। आप्या का अर्थ है व्याप लेने वाली। दोनो प्रकार से यह शब्द उषा या सायंकालीन धुधँले प्रकाश का वाचक हो सकता है।

ऊपर की तीनों कथाओं में संज्ञाओं की निरुक्ति उन लोगों के मत के अनुसार की गयी है जो यह मानते हैं कि यम, यिम और यमीर के आख्यान ध्रव प्रदेश के अनुभव पर बने हैं और रूपक द्वारा पानी का सिंदियों में जम जाना, उषा की प्रभा के साथ ही जल का वह निकलना सूर्य्य के दक्षिणायन जाने और संध्या होने पर पानी का फिर जमने लगना, इन्हीं सब बातो का वर्णन करते हैं। इनकी सम्मित में यम और यमी प्रकाश और जल हैं।

में यहाँ बहुत विस्तार से इस की आलोचना करना अनावश्यक सममता हूँ। ईरानियों की एक शाखा को ध्रव प्रदेश का प्रत्यच अनुभव रहा होगा, ऐसा में पहिले स्वीकार कर चुका हूँ। उत्तरीय यूरोप वालों को तो इस प्रदेश का ज्ञान अवश्य ही रहा होगा। पर वेद के भाष्यकारों ने तो यमयमी की निरुक्ति दिन रात से की है। यम यमी की कथाओं में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि भारत के प्रत्यच ऋतुओं और तज्जनित हिग्वयों के आधार पर न सममायी जा सके। मुमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि यमाख्यान भारतीय है। इसकी स्मृति लेकर ही ईरानियों की एक शाखा ऐर्य्यनबीज गयी और फिर वहाँ के संसमरणों के साथ मिल जुलकर उनके यहाँ कथा का रूप परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार उत्तरीय यूरोप पहुँचते पहुँचते इसका रूप यों ही विकृत हो चुका रहा होगा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थित और प्राकृतिक हश्यों के साँचे में ढल कर और भी विकृत हो गया। इतनी बात तो बनी रही कि

यम किसी न किसी प्रकार का पहिला मनुष्य था, उसके साथ एक स्त्री भी थीं, यम और उस स्त्री के जीवन के साथ सूर्य्य, प्रकाश, जल और अधेरे का कुछ न कुछ संबंध था पर दूसरी बातें यथास्थान बदलती रहीं। दिन, रात, वर्षा के बाद का उजाला, ध्रुवप्रदेश की छंबी रात के बाद का लंबा दिन, यह सभी अनुभव इस एक आख्यान को उलटफेर कर ट्यक्त होते चले गये।

ऋग्वेद से ऐसे मत की पृष्टि नहीं होती कि यम की कथा श्रुवप्रदेशों में उदित हुई। जो तर्क वेदों के बल पर इसके पन्न में दिये जाते हैं उनके दो उदाहरण देता हूँ। 'वनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी जर्नल' के १९३९ के संख्या ४—१ में एक विद्वान का, एतद्विषयक लेख हैं। उसमें ऋग्वेद के दशम मंडल के ११० वें सुक्त के ८ वें मंत्र का इस प्रकार अर्थ किया है: 'प्रथम पाद दो क़दम चलता है; दूसरा तीन क़दम घूमता है; (तीसरा) चार-क़दम वाला सूर्य्योदय के समय पास की खड़ी (तारों को) पंक्तियों को देखता हुआ दो-क़दम-नाले (अर्थात् प्रथम पाद) के पास जाता है' और इससे यह ताल्पर्य निकाला है कि यम का जन्म उषाकाल में, जब प्रातः प्रभात की किरणे वर्क पर पड़ने लगीं, हुआ। मैं नहीं कह सकता कि यह अर्थ कैसे निकला। वह मंत्र यह है:

एक पाद्भूयो द्विपदो निचक्रमे द्विपात्त्रिपादमभ्येति पश्चात् । चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्पंक्तीरमितष्टमानः ॥

इस सारे सूक्त में अन्नदाता की प्रशंसा की गई है। इसके ऋषि का नाम है आङ्गिरस भिक्षु। इसका सरल अर्थ वही प्रतीत होता है जो पुराने भाष्य और टीकाकारों ने किया है अर्थात, जिसके पास एक भाग धन होता है कह दो भाग वाले के पास, दो भाग वाला तीन भाग वाले के पास जाता है। जिसके पास चार भाग है वह उससे अधिक वाले के पास जाता है। यों हो श्रेग्णी बंधी है। एक से एक अधिक धनवाले हैं। यहां कहीं यम का तो प्रसङ्ग नहीं मिलता। इसी प्रकार कहा जाता है कि यमयमी के प्रसिद्ध कथोपकथन का प्रथम दिन होना भी यह सिद्ध करता है कि इनका जन्म प्रथम दिन जब लम्बी रात के बाद ध्रुव प्रदेश में वर्फ पर उपा की पहिली किऱ्या पड़ी हुआ। पहिले तो इस कथोपकथन का रूप ऐसा है कि वह जन्म के दिन हो नहीं सकता था। यमी यम से कहती है कि तुम मुक्तसे यौन सम्बन्ध करी और यम धर्म्म की दुहाई देकर मना करता है। यह वात सद्योजात शिशुओं की नहीं हो सकती। फिर इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि यह बातचीत प्रथम दिन हुई। जिस मंत्र के सहारे पर यह बात कही जाती है वह इस प्रकार है:

को ग्रस्य वेद प्रथमस्याहः क ई ददर्श क इह प्रवोचत् । बृहन्मितस्य वरुणस्य धाम कदु बव याहनो विच्यानृन ॥

प्रथम दिन की बात कौन जानता है १ किसने उसे देखा है १ किसने उसका प्रकाश किया है १ मित्र और वरुण का यह जो महान् धाम है उसके विषय मे, हे मोक्षवन्थ कर्ता यम, उम क्या कहते हो १

इसके पहिले का प्रसंग यह है कि जब यमी ने यम से आग्रह किया तो यम ने कहा कि हम तुम भाई बहिन है, असुर प्रजापित के वीर पुत्र, देवचर, सर्वत्र सब कुछ देखते रहते हैं, मैने ऐसा काम कभी नहीं किया, अतः यह पाप नहीं करूंगा । इसी पर रुष्ट होकर यमी ने यह प्रश्न किया है। तुम नित्यधम्में की लम्बी डींग मारते हो पर वस्तुतः सृष्टि के आदि में क्या था, धम्में का स्वरूप कैसा था, इत्यादि बातों के विषय में तुम कुछ नहीं कह सकते। यमी के प्रश्न से यह बात नहीं निकलती कि यह प्रश्न जन्म लेते ही उषाकाल में किया गया। इतना ही नहीं, सूक्त के प्रथम मंत्र में यमी कहती है कि मैं समुद्र के मध्य में, इस निर्जन प्रदेश में, तुम्हारा सहवास चाहतीं हूं, प्रातःकाल तथा सायंकाल तो तारे रहते हैं अतः निर्जन स्थान नहीं मिलता। मध्याह में जंब सूर्य आकाशरूपी समुद्र के मध्य में होता है निर्जनता प्राप्त होती है। इससे तो यह अनुमान होता है कि यमी यम से दोपहर को मिली होगी। उस समय दोनों की युवावस्था माननी चाहिये।

# पिशिष्ट (ङ)

#### ऋग्वेद काल का सप्तसिन्धव

पुस्तक के आरम्भ में ऋग्वेद काल के सप्तसिन्धव और तत्कालीन भारत का जो मानचित्र दिया गया है वह श्री अविनाश चन्द दास के मत के. जिसको ही मुख्यशः मैंने भी माना है, प्रायः अनुरूप है। उसके सम्बन्ध में कुछ बातों को समभ लेना चाहिये। गङ्गा और यमना के नाम के साथ मैंने प्रश्निचन्ह (?) लगा दिया है। इसका कारण यह है कि ऋग्वेद में इन निद्यों का नाम केवल एक जगह दशम मंडल के ७५वें सक्त में त्राता है। वहां सप्तसिन्यव की नदियों के नाम गिनाये गये हैं। कुळ लोगों का यह अनुमान है कि उस सूची में दी हुई गङ्गा यमना सप्तसिन्धक की हो कोई छोटी निदयां होंगी। उस सूची में गोमती का भी नाम है पर यह नाम उस गोमती का नहीं हो सकता जो आज लखनऊ जौनपर होती हुई काशी के पास गङ्गा में गिरती है। सम्भव है कि इन नामों की नदियां उस समय सप्तसिन्धव में रही हों। जब आर्य्य लोग धीरे धीरे पूर्व की खोर बढ़े हों तो उन्होंने खपनी नयी बस्तियों से जिन नदियों को देखा उन को अपने पुराने प्यारे नाम दे दिये हो। नये उपनिवेश बसाने वाले त्राज भी ऐसा करते हैं। गङ्गा के भगीरथ द्वारा लाये जाने की कथा से भी ऊछ ऐसा संकेत निकलता है कि यह नदी पीछे की है।

िकसी समय पूर्वी श्रफ़्रीका से लेकर पश्चिमी मलय द्वीपसमूह तक एक महाद्वीप था। वह जलमग्न हो गया है। उसके कुछ बहुत ऊंचे भाग ही बाहर रह गये हैं जो द्वीपों के रूप में श्रफ्रीका से मलय तक फैले हुये हैं। निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता पर सम्भव है कि ऋग्वेद काल मे यह जलमग्न न रहा हो। इसी लिये इसके नाम — गोंडवाना महाद्वीप — के साथ प्रश्निचन्ह लगा दिया है।

सारा प्रश्न तो इसी बात पर आकर्र रुकता है कि ऋग्वेद काल था कब। जैसा कि मैने पुस्तक मे दिखलाया है, ऋग्वेद से ऐसा प्रतीर्व होता है कि कभी श्राय्यों के निवास स्थान के तीन श्रोर समुद्र था। सरस्वती समुद्र मे गिरती थी। उनको भारत के उस भाग का पता न था जो गङ्गा से पूर्व की ओर है क्योंकि वहां समुद्र था। इसी आधार पर मानचित्र बना है। ऋर्वली श्रीर विन्ध्य पर्वत मालाएँ बहुत पुरानी है । भूगर्भ शास्त्र के वेत्ताओं के अनुसार हिमालय इनकी अपेना बहुत नया पहाड़ है और अब भी दृढ़ नहीं है, धीरे धीरे उठ रहा है। दृ जिए की भूमि भी उत्तर भारत की भूमि की अपेचा पुरानी है। उत्तर में युक्तप्रान्त से लेकर बंगाल तक की भूमि नदियों द्वारा पहाड़ों से लायी गयी सामधी से बनी है और अब तक बनती ही जा रही है। वैज्ञानिक तो ऐसा कहते ही हैं कि हिमालय को समुद्र में से निकले अभी बहुत दिन नहीं हुए, पुराणों में भी उसके नये होने की बात मिलती है । सम्भव है कुछ ऐसी स्मृति रही हो। एक श्राख्यान है कि विनध्य को एक बार् यह दु:ख हुआ कि मैं पहाड़ो में सबसे वृद्ध और श्रेष्ठ हूँ श्रोर यह हिमालय सब से छोटा है परन्तु देवगण ने इस पर निवास करके इसको महत्ता दे दी है। क्रोध के मारे उसने अपने शरीर को उठाते उठाते इतना ऊँचा किया कि सुर्यं का मार्ग अवरुद्ध हो गया परन्तु अपने गुरु अगस्य मुनि के कहने से फिर मुक गया। इस कथा में से हिमालय के नये और छोटे होने, विन्ध्य के पुराने होने और मध्य भारत में किसी प्रकार के बड़े भौगर्भिक उपद्रव होने की ध्वनि निकलती है।

विद्वानों की अब तक की खोज के अनुसार प्राचीन काल में उत्तर भारत की जो भौगर्भिक अवस्था थी उसका वर्णन डी० एन० वाडिया ने 'जिऑलोजी आव इिपया' में किया है। इस सम्बन्ध में डाक्टर बोरबल साहनी का 'करेएट सायन्स' के अगस्त १९३६ के अंक में 'दि हिमा-लयन अपलिफ्ट सिंस दि ऐड्वेएट आव मैनः इट्स कल्ट—हिस्टोरिकल सिप्रिफिकेंस' शीर्षक लेख और 'दि कार्टरली जनरल आव दि जिओ-लोजिकल माइनिंग ऐएड मेटालर्जिकल सोसाइटी आव इिएडया' के दिसम्बर १९३२ के श्रंक मे वार्डिया का 'दि दर्शियरी जिश्रो सिंछा-इन श्राव नार्थ वेस्ट पश्जाब एएड दि हिस्टरी श्राफ काटर्नरी श्र्रथं मृवमेग्ट्स एएड ड्रेनेज श्राव दि गैश्जेटिक ट्रफ' शीर्षक लेख बहुत प्रकाश डालते हैं । जो लोग इस विषय का विशेष श्रध्ययन करना चाहते हो उन्हें यह चीजें तथा एतद्विषयक दूसरी पुस्तकें देखनी चाहिये। यहां हम खोज के निचोड़ का संचिप्त जिक ही कर सकते हैं।

बहुत प्राचीन काल में मध्य एशिया के उस भाग में जहाँ आज हिमालय पर्वतमाला है एक समुद्र था। इसकी चौड़ाई कम से कम ४५० कोस थी। इसको टेथिस सागर कहा जाता है। इसके द्विणी तट पर कुछ ऊंची भूभि थी। श्रासाम और काश्मीर् में उन दिनों भी भूमि थी, यद्यपि काश्मीर के बीच में एक बड़ी भील थी। धीरे धीरे इस समुद्र का तल ऊरर उठने लगा। यही उठा हु या समुद्रतल हिमालय पहाड़ है। पहाड़ के उठने के साथ हो उसके द्विण त्रोर की भूमि दबती गयी। इस भूमि 'पर एक समुद्र लहरे मार रहा था। यह समुद्र आसाम की तलहरी से लेकर सिन्ध तक जाता था। इसके उत्तर की श्रोर इसके श्रौर पहाड़ के बीच में जो भूमि थी उसमें एक महानदी बहती थी। यह श्रासाम की श्रोर से श्राती थी। इसका बहाव उत्तर-पश्चिम की श्रोर था। मखद के पास यह उस जल्धारा में मिलती थी जो आज सिन्ध कहलाती है श्रीर यह संयुक्त जल सिन्ध प्रान्त के उत्तरी भाग से कहीं समुद्र में गिरता था। बीच में जो समुद्र पड़ता था उसने कुछ तो उत्तर की श्रोर से मिट्टी पड़ती थी, कुछ दित्ताण के उस मूभाग से जो गोंडवाना महाद्वीप का उत्तरीय भाग था वह कर त्र्याती थी। दन्निए की कई निदयाँ उन दिनो उत्तरवाहिनी थी। धीरे धीरे यह समुद्र भर चला। पहिले तो इसमें से कई बड़ी बड़ी फीलें बन गयीं, जिनके चारो श्रोर ऊँची भूमि थी। क्रमशः यह फीलें भी भर गयी और उत्तर भारत का युक्तप्रान्त से पूर्वीय वंगाल तक का मैदान निकल आया। इस बीच मे हिमालय का उठना जारी था। राजपुताने का समुद्र अपनी स्मृतिस्वरूप साँभर मील को छोड़ कर मरुस्थल बन गया। जो महानदी पूर्व से उत्तर-

पश्चिम की श्रोर बह रही थी उसका भी स्वरूप बदला । पहिले तो ब्रह्मपुत्र से सिन्धु तक एक नदीमाल बना हुआ था। इसी से भूगर्भ पिएडत इसको इएडोब्रह्म (सिन्धुब्रह्म) कहते हैं। अब बीच की भूमि के उठने से यह माला टूट गयी। सप्तसिन्य या पश्चान की निदयाँ सिन्धु मे मिली, पूर्व की निदयाँ प्रवाह की दिशा बदल कर पूर्ववाहिनी हो गयीं। ज्यों ज्यों पानी हटता गया और भूमि पटती गयी त्यों त्यों इनकी छंवाई भी बढ़ती गयी यहाँ तक कि गङ्गा जी अपने स्रोत से निकलने के थोड़ी ही दूर बाद पश्चिम की श्रोर धूम जाती थी श्राज कई सौ कोस चल कर बंगाल की खाड़ी मे गिरती है।

थोड़ा बहुत परिवर्तन ऋब भी जारी है। हिमालय का उत्थान अभी समाप्त नही हुआ। निद्याँ ऋब भी मिट्टी कंकर का ढेर लाकर अपने किनारे की भूमि को उठा रही है परन्तु आज जैसा नक्शा उत्तर भारत का हे वैसा आज से लगभग २५-३० हजार वर्ष पहिले बन चुका था। इस बीच मे ऋतु को तीव्रता में कुछ हेरफेर-हुआ, भूमि की उर्वरता में पिवर्तन हुए, कुछ निदयों के मार्ग बहले, पर यह सब छोटो बातें हैं। मुख्य रूप से भारत के पृष्ठ का स्वरूप पिछले २५-३० हजार वर्षों से प्रायः ज्यों का त्यो है। ऋतः हमने जो सप्त-सिन्धव का मान चित्र दिया है वह न्यूनाधिक उस पिरिस्थित के अनुकूल है जो २५-५० हजार वर्षे के बीच में रही होगी।

इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं कि जिन दिनो उत्तर का समुद्र भर रहा था और गढ़ा पट कर वहां भूमि बन रही थी उन दिनो काश्मीर और पश्चिमोत्तर पञ्जाव की ओर मनुष्य बसते थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को पृथिवी पर आये ३ लाख वर्ष से ऊपर नहीं हुए। आदिम मनुष्य तो वानर थे। इन किम्पुरुषों की आछिति मनुष्य को आछिति का पूर्व रूप थी, बुद्धि में भी मानव बुद्धि का बीज विद्यमान था-पर इतनी योग्यता इनमे नहीं थी कि सिवाय अपनी हिड्डियो के कोई और निशानी छोड़ जाते। पचासों हजार वर्ष मे चट्टानों को खोद कर उन पर चित्र अंकित करने, पशु पालने या पत्थर के शस्त्र बनाने की कला

द्यायी होगी। जिन लोगों ने ऐसी चीजों तय्यार की वह अपने पूर्वजों से वर्ष संख्या में हो नहीं संस्कृति और सभ्यता मे कई हजार, वर्ष आगे थे। इन लोगों के बनाये पत्थर के श्रीजार, जिनके कुछ नमूने मिल चुके हैं, हमको मानव इतिहास के उन पृष्ठों की ओर ले जाते है जो आज से लाख, डेढ़ लाख वर्ष पहिले लिखा गया था।

क्या आर्थ्य लोग इन्हीं आदिम मनुष्यों के वंशज थे श हम नहीं कह सकते। संभव है, वह कहीं बाहर से आकर यहाँ बस गये हो पर यदि ऐसा हुआ तो इस बात को इतने दिन हो गये कि उनको अपने पुराने घर और वहाँ से भारत तक की यात्रा की कोई स्मृति नहीं रह गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने समसिन्धव के सिवाय कोई दूसरा देश देखा ही नहीं। कभी पत्थर के शस्त्र भी चताये जाते थे इसका संकेत नीचे के मंत्र में है पर यह प्रस्तरयुग भी सप्तसिन्धव में ही बीता प्रतीत होता है:

> इन्द्रासेमा वर्तवत दिवस्पर्यग्निततेभिर्युवमश्यहन्मानः । तपुर्भिमरजेरिनरित्रिणो नि पर्शाने विर्ध्वतन् यन्तु निस्परम् ॥ ( ऋक ७—१०४, ५ )

इन्द्र और सोम अन्तिरक्ष से चारो श्रोर श्रायुध भेजो। श्राग्न से तपाये हुए, तापक प्रहार वाले, अजर और पत्थर के बने अस्त्रों से राक्षसों के पार्श्व-स्थान को फाड़ो। वह चुपचाप भाग जायं।

जब तक कोई पुष्टतर प्रमाण इसके विरुद्ध न मिले तब तक हम यह मानने को वाध्य है कि इन लोगों ने सप्तसिन्धव में रहते हुये अपने पूर्व और दिल्ला की ओर समुद्र देखा था, इनके सामने ही गङ्गा की धारा पूर्व की ओर मुड़ी और धोरे धीरे समुद्र की जगहु मनुष्य के बसने के योग्य भूमि पंड़ी।

इसका तात्पर्थ्य यह निकला कि ऋग्वेद काल २५—५० हजार वर्ष पुराना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र २५-५० हजार वर्ष पुराना है। सम्भवतः इन में से एक भी इतना प्राचीन नहीं है। सभी बहुत पीछे के है। परम आस्तिक लोग भी ऐसा मानते हैं कि श्रुति का बहुत सा भाग छुप्त हो गया है तथा समय समय पर श्रुतिरन्या विधीयते — नया श्रुति प्रकट होती है। पुरानी बातें नये मंत्रों के द्वारा व्यक्त की गयी हैं। ऐसा प्रतोत होता है कि पुराने मंत्रों की भाषा भी परिवर्तित की गयी है। परन्तु पुरानी स्मृतियों की यथा सम्भव रचा की गयी है। वह छुप्त नहीं होने पायी हैं। 'यथासम्भव' इस लिये कहता हूं कि सब प्रयत्नों के होते हुए भी सब बातें याद नहीं रह सकती थी। इस मंत्र को लीजिये, जो दशम मंडल के ८५ वे सूक्त की १३ वां ऋवा है:

सूर्याया वहतुः प्रागात् सविता यगपास्जत् । त्रघासु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युद्यते ॥

इसका ऋर्थ तो यह है कि सूर्य्यों के विवाह में बिदाई के समय सूर्य्य ने जो चाहर दिया था वह स्रागे स्रागे चला। उसके साथ गउएं भी दी गयी थी। वह गडएं मघा नचत्र में डंडों से पीटी जानी है और दोनों फाल्गुनी नचत्रों में चाद्र रथ पर ले जाया जाता है। अब इस शब्दार्थ से तो कुछ समम में नही त्राता। प्राचीन टीकाकारों ने कोई भावार्थ निकालने का यह भी नहीं किया। पर आजकल इसका यह त्रर्थ लगाया जाता है कि सूर्य्य की गोरूप किरणें मघा में डंडे से पिटती थीं ऋथीत् उनकी गति बड़ी धीमी पड़ जाती थी। फाल्ग्रनी त्राने पर उनके साथ का चादर अर्थात् प्रकाश रथ पर ले जाया जाता था अर्थात् तेज चलने लगता था। इस का अर्थ यह निकाला जाता है कि उन दिनों सूर्य्य की दिचाणायन यात्रा मधा में पूरी होती थी और फाल्गुनी से उत्तर यात्रा आरम्भ होती थी। ज्योतिषी कहते है कि यह बात आज से लग-भग १६,००० वर्ष पहिले की है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिन लोगों को ज्योतिष का इतना ज्ञान था उनकी संस्कृति उस समय भी कई हजार वर्ष पुरानी रही होगी। एक एक नचत्र १३ श्रंश २० कला का होता है। इतना सूक्ष्म नाप कर लेना जल्दी नहीं त्रा सकता। पर यह १६-१७ हजार वर्ष पराने मंत्र अपने समय से बहुत पहिले का संकेत करते हैं। उदाहरण के लिये दशम मण्डल के १४ वें सूक्त को लीजिये। इसमें पितरों का वर्णन है। यह श्राय्यों के पूर्विपतर हैं जिनको मरे इतने दिन हो गये थे कि उनको प्रशाम करते समय

नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः

, कहा जाता है। यह लोग पूर्वज तो थे ही, पथिकृत् भी थे, हैन्होने ही वह पथ बनाया था जिस पर चल कर अन्य सब लोग यम के यहां जाते हैं। यह पितृगण देवों के समकच हैं। तीसरा मंत्र कहता है:

मातली कव्येर्यमो श्रिङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्श्वक्विभवीवृधानः। यॉश्च देवा वावृधुर्ये•च देवान्

इन्द्र कव्याद पितरों की सहायता से, यम ऋक्तिरों की, बृहस्पित ऋकों की सहायता से बढते हैं। जिनको देवगण बढाते हैं ऋौर जो देवों को बढ़ाते हैं।

यहां ऐसे पितरों का स्पष्ट ही जिक है जिनको शरीर छोड़े इतने दिन हो गये थे कि उसकी कोई याद अवशिष्ट नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह देवों के साथ ही उत्पन्न हुए और उन्हों के चले मार्ग पर चल कर दूसरे मनुष्य यमसदन जाते हैं। अनुमान यह होता है कि जब यह मंत्र बने उससे १० हजार वर्ष से कम पहिले की यह बात न होगी। इससे भी ऋग्वेद काल २५ हजार वर्ष से पहिले की ही ओर जाता है। कितना पहिले, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। दास ने वेल्स के आउटलाइस आव हिस्टरी से अवतरण देकर दिखलाया है कि कई विद्वानों का ऐसा मत है कि आज से १०—१२ हजार वर्ष पहिले ऐसे अर्धसभ्य मनुष्य जो खेती करना और पशुपालना जानते थे ईरीन, भारत या एशिया के दिच्च पश्चिम के किसी अन्य भाग से जा कर यूरोप में फैले। यही. यूरोप की गोरी जातियों के पूर्वज थे। हमारा अनुमान है कि यह अर्धसभ्य लोग आप्यों की ही शाखा थे। इससे भी अनुमान होता है कि सभ्यता

की उस अवस्था तक पहुँचने में उनको अपने मूलदेश में कई हिजार

इन सारी बातो से यह निष्कर्ष निफलता है कि आज से २५ हजार वर्ष से भी पूर्व आर्थ्य लोग सप्तसिन्यव में बसे हुए थे तथा ऋग्वेद में उस समय की स्मृति और फलक है। सब के सब मंत्र उसी जमाने की चर्चा नहीं करते पर ऋग्वेद काल तभी से आरम्भ हुआ और ऋग्वेदीय आर्थ्य संस्कृति का विकास सप्तसिन्यव में तब से ही शुरू हुआ।

# शुद्धिपत्र

| द्वष्ठ | पंक्ति | के स्थान में  | पढ़िये         |
|--------|--------|---------------|----------------|
| ३९     | २५     | हव्याभूत "    | हव्वाभूत् "    |
| ૪૦     | 8      | भितज्ञु "     | मितज्ञु "      |
| ४३     | १०     | ईखया "        | ईखया "         |
| ४५     | 6      | मत्कणोद "     | मक्तणोद "      |
| ५६     | ११     | मीळ "         | मीळ ,,         |
| ९२     | Ę      | सत्कदे 🕈 "    | सक्तदे "       |
| ९६     | १०     | ज्योतीषिं "   | ज्योतींषि ",,  |
| ११२    | १५     | तासामविश्नौ " | तासामश्विनौ ,, |
| १२३    | १२     | व्योमापरो "   | व्योमापरा "    |
| १२९    | १६     | क्रमीत "      | क्रमीत् "      |
| १३४    | 8      | १२० ,,        | १२७ "          |
| १३४    | ११     | यवस्तेन "     | यवयस्तेन ,,    |
| १५४    | 9      | नद्यो "       | नद्यो 🥠        |
| १६४    | १२     | डपसेचे "      | उपसेच "        |